হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

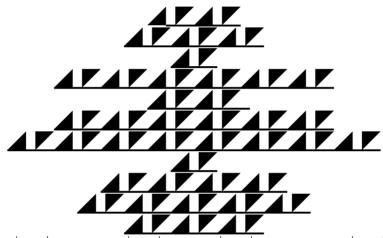

<u> Waseelah ; వసీలః; वसीलाः;</u>

ವಸೀಲಃ; বমীলा:; عبيلة

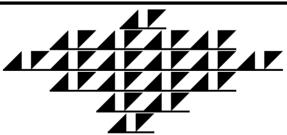

بسالله بسيالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخَّرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ

خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### 

### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

ञ्च प्राचित प्राचित



হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



### NAVIGATOR...... 3

ERROR QUOTIENT: 1::: -1 / +1

ज्ञि تمام سفارش کا مختار أللہ ہی ہے ज्ञि प्रशादिश আल्लाह्य क्ष्मिक्ष्मित्राचीत,

Allaahu. swt. has kept intercession as His exclusive right(prerogative),.. None can claim any rights....

सिफ़ारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में

المعنوف وتنهون بالله وتوْمِنُون بالله وتنهون بالمعروف وتنهون كنتُم خير أُمّة أُخْرِجَت لِلنّاس تأمرُون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤْمِنُون بالله ولو عامن أهل الكِتَاب لكان عن المُنكر وتؤْمِنُون بالله ولو عامن أهل الكِتَاب لكان خيراً لهم مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وأَكْثَرُهُمُ الفسيقون YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 3

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

है।.....folio...39/40

ألله تعاليٰ كا كلام بلند و عزيز هے 🎇

আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।... The Word of Allaahu swt.- is the Loftily Highest..... अल्लाह ही का कलाम ऊँचा रहता है। अल्लाह अत्यन्त प्रभुत्वशील, तत्वदर्शी है....46

हि सूप्तिनগণ! আल्लाহকে ভয় কর,To fear الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﷺ cহ মুমিনগণ! আल्लाহকে ভয় কর,To fear Allaahu. अ and to seek the means of nearness to Him only ....ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो ...49

আতএব, আপনি মৃতদেরকে بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے আতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না---you and I can not make the dead to hear--अतः तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और......52/54

مَانَهُ وَالْمُعُرُونَ بِاللَّهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَثِرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَثِرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

∰ , וו لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। .....My call to the departed souls can never penetrate the Barzakh.----और न जीवित और मृत बराबर है।.....57

स्थि پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو کی جستجو بین یہ یہ علاقہ علا

ভা তামরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।....Allaahu.swt.∰calling me :..
you have certainly come to US∰ \_-all alone as WE∰ created you the

first time without your paraphernalia and luggage..और निश्चय ही तुम उसी प्रकार एक-एक करके हमारे पास आ गए, जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था।....62

∰. এত এত আৰু তাৰ আৰু তাৰ তাৰ কৰি, যখন কেউ কাৰও সামান্য উপকাৰে আসবে না এবং তাৰ পক্ষে কোন সুপাৰিশও কবুল হবে না;...Fear a Day when no soul will suffice for another soul at all, nor will intercession be accepted from it.....और उरो उस दिन से जब न कोई किसी भी ओर से कुछ तावान भरेगा और न किसी की ओर से कोई सिफ़ारिश ही क़बूल की जाएगी ...66

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



اور قرءان

سے لوگوں کو ڈرائیے

আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন
করুন,---Commands of Allaahu.swt.to the Prophet.s.a.s...to Warn people
with AlQuran only ....और तुम इस कुर्र्आन के द्वारा उन लोगों को सचेत
कर दो,.....69

• اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ اسکے گا
• (তামরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না,----Yaum al Aqeem.....A

Barren day.----और उस दिन से डरो, जब कोई न किसी के काम आएगा,

مبرالله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

●●--ट् ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই-না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব-Yaum al Aqeem-is a Barren Day for the sinners -in which there is no exchange and no friendship and no intercession.....इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न कोई क्रय-विक्रय होगा और न कोई मित्रता होगी और न कोई सिफ़ारिश----76



اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے আल्लाह ছाড़ा खत्रा कात छेशाज्र तिहे, जिति जीविज, जविकछूत्र धातक।---Allaahu- ::- there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence....अल्लाह कि जिसके सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं, वह जीवन्त-सत्ता है, सबको सँभालने और क़ायम रखनेवाला है। ...79

المعنوف وَتنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

● ور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشارہ کا الاحماد کی الاحماد کا الاحماد کا الاحماد کی الاح

हिन اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو ہے، तिम्हाइ टांसापित शिलतकर्जा खाल्लाइ यिति टेंज्ती करतिष्ट्वत खाजसात ও यसीति ছয় पिति, --- Indeed, your Lord is Allaahu. swt., who created the heavens and the earth in six days.....निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है, जिसने आकाशों और धरती को छः दिनों में बनाया, ..90/.91

..●اور یہ لوگ اُللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ●

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu المُلاَحْدِيَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ...They worship other than Allaahu.swt. that which neither harms them nor benefits them.....वे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं, जो न उनका कुछ बिगाड़ सकें और न उनका कुछ भला कर सकें।....94/.95

- ●وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لئے ہیں
- তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, -সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে।....You worship not besides Him except mere names you have named them, you and your fathers,....तुम उसके सिवा जिनकी भी बन्दगी करते हो वे तो बस निरे नाम हैं जो तुमने रख छोड़े है और तुम्हारे बाप-

مَانَهُوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ الْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللّهُ وَلَا لَكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَعُلْمُ مُنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُ مِنْهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُ مِنْهُمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### दादा ने।....99/103

• شیطان کہے گا کہ اُللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں اسیطان کہے گا کہ اُللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں اہمیں اہمین اہم

∰تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے

নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।....Certainly the Wrath of thy Lord is something to take heed of....तुम्हारे रब की यातना तो है ही डरने की चीज़!....111/112

المعروف وتنهون بالتاس تأمرون بالمعروف وتنهون وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن أهل الكتاب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان كن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم مينهم المؤمنون وأكثرهم القسيقون YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 1

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

- ●گناہ گاروں کوسخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے
- এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে
   হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।....We shall drive the sinners to Hell, like thirsty
   cattle driven down to water,-अपराधियों को जहन्नम के घाट की ओर
   प्यासा हाँक ले जाएँगे। .....115

● کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন ---On that Day shall no intercession avail except With Allaahu swt:s. permission...

सिफ़ारिश उनके लिये होगा जिनको रहमान अनुज्ञा दे.....117/119

অিন্ত মার্ব ক্রিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন...

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُوا اللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

Intercession belongs exclusively To Allah only.....सिफ़ारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है....121 +++

- €کہتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے
- ...তারা বললঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে।....
  they say: "(Allaahu.swt.) Most Gracious has begotten offspring.कहते है
   कि "रहमान सन्तान रखता है। ..136
- অতঃপর نَوْمَ الْكَاوُ،نَ ﴿ ﴿ وَجُثُودُ إِنْلِيسَ الْجُمَعُونَ ﴿ وَالْكَاوُ،نَ ﴿ وَالْكَالِيسَ الْجُمَعُونَ الْكِيمِ وَالْكَالِيسَ الْجُمَعُونَ وَ وَالْكَالِيسَ الْجُمَعُونَ وَ وَالْكَالِيسَ الْجُمَعُونَ وَ وَالْكَاوِ وَ الْكِيمِ وَالْكِيمِ وَلِيمِ وَالْكِيمِ وَلِيمِ وَالْكِيمِ وَالْكِيمِ وَلِيمِ وَالْكِيمِ وَلِيمِ وَالْكِيمِ وَلِيمِ وَالْكِيمِ وَلِيمِ وَلِيمِيمِ وَلِيمِ وَلِيمِ وَلِيمِ وَلِيمِ وَلِيمِ وَلِيمِنِهِ وَلِيمِنِهِ وَلِيمِ وَلِيمِنِهِ وَلِيمِولِهِ وَلِمِنِهِ وَلِمِنِهِ وَلِيمِوالِمِنِهِ وَلِيمِوالِمِنَالِمِ وَلِمِلْمِيمِ وَلِمِنَاكِمِ وَلِمِنَاكِمِ وَلِمِنْ وَلِمِنَاكِمِوالِمِ وَالْمُعِلِمِيمِ وَلِمِنِهِ وَلِمِنْ وَلِمِنَاكِمِيمِ وَلِمِنْ وَلْمِنْ وَلِمِنْ وَلِمِنْ وَلِمِنِهِ وَلِمِنْ وَلِمِنْ وَلِمِنْ وَلِيمِنِهِمِيمِولِهِ وَلِمِنْ وَلِمِنْ وَلِمِنْ وَلِيمِيمِالِمِيمِيمِيمِولِهِلَا لِلْمِنْ وَلِمِنْ وَلِمِنْ وَلِيمِلِمِلْمِلِيمِي

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ایک زبردست نشانی ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں किन्छा, এতে निদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।.....Verily in this is a Sign but most of them do not believe......निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है। इसपर भी उनमें से अधिकरतर माननेवाले नही...150...

হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম।আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম।আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম।....Our Lord! These are the ones whom we led astray: we led them astray, as we were astray ourselves....."ऐ हमारे रब! ये वे लोग है जिन्हें हमने बहका दिया था। जैसे हम स्वयं बहके थे, इन्हें भी बहकाया।....153/154

### Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّهُ وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّالِي وَابْتُوا اللَّالِي وَالْمُوا اللَّالِي وَاللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

- তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়,....False gods have no power,- not the weight of an atom,- in the heavens or on earth....झूठे देव जमीन और आस्मानोँ में कणभर चीज़ के मालिक भी नही है- ...159+++
  - ●جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں
- তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।.....And those whom you invoke besides Him have not the least power....उससे हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे एक तिनके के भी मालिक नहीं.....+165

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ مِنُونَ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَا YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu السَّلَوْمِنُونَ وَلَاهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُعَالِيْكُونَ وَالْمُعْمُ الْفُسِقُونَ وَالْمُعَالِيْكُونَ وَالْمُعُلِيْكُونَ وَالْمُعَالِيْكُونَ وَالْمُعَالِيْكُونَ وَالْمُعَالِيْكُونَ وَالْمُعُلِيْكُونَ وَالْمُعَالِيْكُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعَالِيْكُونُ وَلَعْلِيْكُونَ وَلَالْهُمُ مُعْمُلُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعُرُونَ وَلَعْلِيْكُونَ وَلَالْمُعَالِيْكُونَ وَلَالْمُعَالِيْكُونَ وَلَالْمُعُونَ وَلَالْمُعُلِيْكُونَ وَالْمُعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلْونَ وَلَالْمُعُلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلَالْمُعُلِيْكُونَ وَلَالْمُعْلِيْكُونُ وَلِيَعْلِيْكُونَ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُولُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلِيْكُونُ وَلِيْكُولُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُولُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُعُلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ و

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

●....चैं..ंचें। کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائینگو....

कियामरा वे तुम्हारे साझी ठहराने का इनकार कर देंगे।...++168

ﷺ ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں ہوہ.....

সমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক...The

مَانَهُوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَالْكُوْمِ وَتَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُوْمِنُونَ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْوِنَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْوُلُ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْوُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْوَلَ عَلَى اللّهُ وَلُونَ عَنْوُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْوَلَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْوَلُ عَنْوَلُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْوَلُهُمُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْوَلُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلللّهِ وَلَا لَا لَهُ مُ مِنْهُمُ اللّهُ وَمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَوْ الْمُؤْمِنُونَ وَلَاكُمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَالْمُعُمْ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

Believers, men and women, are protectors one of another:...मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वे सब परस्पर एक-दूसरे के वली-सहायक है.....177



ولي کون هے Who is the Waly-for the Muslims...वली कोन् ? ..... সাহায্যকারী-?????....ముస్లిములకు "వలీ" ? ...182

• بیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
• जाता ठ्रिष्णिम জात सठ; वतः जाम्त टिख्य
• जाता ठ्रिष्णिम जात सठ; वतः जाम्त टिख्य
ि विक्षेठ्यत।---- They are like cattle,- nay more misguided:---- पशुओं की
तरह है, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट है।...200

المعروف وتنهون وتنهون وتنهون وتنهون وتنهون وتنهون وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ألمنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان حيرا لهم مِنهم المؤمنون وأكثرهم الفسيقون وكاكثرهم الفسيقون واكثرهم الموامناة والمعالمة والمع

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ఱఱఄఄ సహాయమొచ్చేదెప్పుడో—Mataa Nasr-ullaahi.????? -—► When is Divine help coming??????లు మాలమిను"లను ఆదుకోవటం అనేది -మా∰పై - మేమే ∰వేసుకొన్న సత్యవాక్కు

प्रांतिका...To help believers is ever incumbent upon US. और

ईमानवालों की सहायता करना तो हमपर एक हक़ है..211

● یہ بہت بڑی کامیابی هے....আल्लाइর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।...Help from Allaah against your enemies and a near victory....अल्लाह की ओर से सहायता और निकट प्राप्त होनेवाली विजय,"......215

..আंति आंटाग्र ما اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد

—Aal-i-Imraan (3:110) اللهمية المنطقة المنطقة

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio:  $1\ 8$ 

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

করব রসূলগণকে ও মুমিনগণক... Verily, We will indeed make victorious Our Messengers and those who believe (in the Oneness of Allah... निश्चय ही हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए अवश्य सहायता करते है...తప్పక , మేము మా మాలుసుల"నూ,+"ముఅమిను"బంటులనూ ఆదుకొంటాము!!! ...221

हां اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلف نہیں کرتا....**আल्लाহ তার প্রতিশ্রুতি** খেলাফ করবেন না।....Allaahu does not fail in His promise...अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता।.....224

- الله تعالی ہٹا دیتا ہے..আল্লাহ ...আল্লাহ ...আল্লাহ ...আল্লাহ ...আল্লাহ ...আল্লাহ ...আল্লাহ ...আল্লাহ নুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। ...Truly, Allah defends those who believe..निश्चय ही अल्लाह मुमिनों की प्रतिरक्षा करता है, ముఅమిను"లను తప్పక--"defend-డిఫ్ండ్"-చేస్తారు!!!---227....

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio:  $1\,9$ 

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয়
দান করবেন না।..... الله تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ
اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ اللہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں پر ہرگز راہ نہ تعالى كافروں كو ايمان والوں كو ايمان وا

ভারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত... وه تو نرے Rather, they are چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے even more astray than cattle.बस .....चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट!....యెక్కువమందిజనాలు వినరూ-ఆకళింపుచేసుకోరూ-జంతువులకంటే దిగజారిన....235

●.আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ।. جن

المعنوف وتنهون بالله وتوْمِنُون بالله وتنهون بالمعروف وتنهون كنتُم خير أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاس تأمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤْمِنُون بالله ولو عامن أهل الكِتَابِ لكان عن المُنكر وتؤْمِنُون بالله ولو عامن أهل الكِتَابِ لكان خيرًا لهم مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وأَكْثَرُهُمُ الفسيقون YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 20

### يِّأَيُّهَا ٱلذينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجِهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

We have certainly created for Hell many of. وإنس كا اكثيرية جهنم كيلۓ the jinn and mankind. ...निश्चय ही हमने बहुत-से जिन्नों और मनुष्यों को जहन्नम ही के लिए फैला रखा है।--- "ਨਾ'ఫੈಲು"జీవాలన్నీ జహన్నంకొరకే.....239

- ---بيشتر انسانين---**অক্মীরিয়ত**-اكثيرية--Majority of Homo Sapiens आक्सर नास-ಅకసేరుకములు-జనాలు
- তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে।.. గుంపులతో గోదారే...Majority would mislead thee far from Allaahu-🥍's way.... वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका देंगे

----244/245 ---

హాలాన్ కీ బుజురుగులకు యేమీ తెలవదని 'కు'ర్ఆను

ఘోషన-(5:104)....তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio:  $2\ 1$ 

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছিMany say, "Sufficient for us is that upon which we found our fathers.".आक्सीरत बोले-हमारे लिए तो वही काफ़ी है, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है

.256

- •• আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি.. و وبی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دی۔.Sufficient for us is that upon which we found our fathers..हमारे
  लिए तो वही काफ़ी है, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया
  है...256
  - ●●-చీడతగిలిన కుళ్ళు సమాజం-তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 2

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

among them are some who have مَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلطَّسِقُونَ among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors.उनमें ईमानवाले भी हैं, किन्तु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही हैं..259/.260

- అల్లాహ్ ఈ వారి లెక్కలో అతిచెడ్డ జంతువులు- يے شک بدترين সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির....the worst of beasts in the sight of Allaahu swt...अल्लाह की स्पष्ट में तो निकृष्ट पशु ..263/264
- తితిపెక్కు మంది نَجْهَلُونَ "జహాలతు"నే పసందుచేస్తారు!!! ప్రు الله وگ جهالت کی باتیں کرتے ہیں الله किন्ত তাদের অধিকাংশই মুর্খ।..But most of them ignore the truth.( ignorance is bliss).....अधिकतर लोग अज्ञानता से काम लेते है...266
  - ●●చాలమందిజనాలను అల్లాహుఊకు షుక్రు గుజారులు

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

కాకుండచేస్తానని-పైతాను దేవునిముందే ప్రతిన బూనెనే!! আপনি
তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।! ان میں سے اکثر کو شکر
ان میں سے اکثر کو شکر گادہ ہے۔۔۔۔۔Nor wilt thou find, in most of them, gratitude (for thy mercies)...और तू उनमें अधिकतर को कृतज्ञ न पाएगा।.....270

●●ఇదే వాళ్ళ జ్నాన పరాకాష్టకు సంకేతం...

ा.... ان کے علم کی انتہا ہے ांजाप्तत ख्रात्तत পितिथि এ পर्যন्তिই....ऐसे लोगों के ज्ञान की पहुँच बस यहीं तक है।...273

● అక్సీరియతును అనుసరిస్తే -భట్కాయించి- దొల్లించేస్తారు(యుది'ల్లూ-క్రినిన్ను- అంటే దారితప్పిన"దా'ల్లీన"-లో కలిపేస్తారు!!!আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে... اور اگر تو کہا مانے گا

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْدُ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ كَنْ اللهِ مَيْنُهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu ——Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 4

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اکثر ان لوگو ں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھے الله کی راہ سے ہٹا دیں الله کی۔..If thou obeyed most of those on earth they would mislead thee far from Allaahu-الله 's way...और धरती में अधिकतर लोग ऐसे है, यदि तुम उनके कहने पर चले तो वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका ...279

ക്കുറ്റ് ചെല്ല് ചെല്ല് ചെല്ല് ചെല്ല് പ്രൂര്യൂറ്റ് പ്രൂര്യൂറ്റ് പ്രൂര്യൂറ്റ് പ്രൂര്യൂറ്റ് പ്രൂര്യൂറ്റ് പ്രൂര്യൂറ്റ് പ്രൂര്യൂട്ട് പ്രൂ

●●మాఉ త్తహూర్ - కమ్మని నీళ్ళుకురిపించే దెవరో???

আকাশ থেকে পানি বর্ষণ .فاف سے صاف

يانى ...Life line of creatures-pure water...आकाश से स्वच्छ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### जल.....287

● సత్యనిరాకరణుల సంఖ్య చాలా - మస్తు!!! జర, నిజం ఒంటబట్టదే!!! نہیں انا کثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا

....কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না।..but most men are aversely rank ingrates.....अधिकतर लोगों ने इनकार और अकृतज्ञता दिखाते....292

●● మునుపటి కసేరుకములు--ఎప్పుడో దారితప్పేసారే!!!('దల్ల-దొల్లినారు)..

ण्या به اگلے به چکے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ जाम्त शृर्विख অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।.....And truly before them, many of the ancients went astray;-...और उनसे पहले भी पूर्ववर्ती लोगों में अधिकांश पथभ्रष्ट हो चुके है,...295

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

మంజేసినా జనాలందరూ ముస్లిములు కాజాలరే!....আপনি যতই

होन, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়।....Yet no faith will the greater

part of mankind have, however ardently thou dost desire it.....किन्तु

चाहे तुम कितना ही चाहो, अधिकतर लोग तो मानेंगे नहीं...303

కసీరుకములు మెజారిటీ - దేవుడు చేసినమేలుకు షుక్రు
చేయరు... কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। !!!

.but most of the people are not ........कु. گزار نهئ.هوتے. grateful.....किन्तु अधिकतर लोग आभार नहीं प्रकट करते.......313

"దీనుల్'కయ్యిము-ఇస్లాం"అని కసేరుకములు గ్రహించవే!!!

• এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। دُلِكَ الدّينُ أكثرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونُ That is the right religion, but most men

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 2 7

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

know not - ----यही सीधा और ठीक धर्म है, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं।--324 /-326

..... کافه ً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا..... सूचना देनेवाला और सावधान करनेवाला .universal Messenger to all, ...সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী ...330/331

🛱 সৎকর্মপরায়ণদের--Muhsineen-ముహ్సినులు-सुकर्मियाँ---347

- অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে -Mufisideen-ము'ఫ్సిదీన-बिगाड़ पैदा करनेवाले- 352
- ∰-∰-আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন---Excellent is that which Allaahu∰, warns you.---अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है---356

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

∰---यात्रा ঈसान व्यात्न এवং श्वीय्र विश्वांत्रक त्यात्वकीत जात्थ सिर्धिक कत्त्व ना, ---Those who believe and obscure not their belief by wrongdoing----जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी (शिर्क) ज़ुल्म की मिलावट नहीं की-----358

### ∰ মুমিনগণ-ألْمُؤْمِثُونَ--Muminoon---True Muslims--\* मुमिनुन---361

🖀 রহমান-এর বান্দা---Ibaadur-Rahmaani...

عباد الرحمان / (.swt.). The Servants of (Allaahu. عباد الرحمان / العباد العباد

దేవరబంటులు-रहमान के (प्रिय) बन्दें...377

AD'IATHI\_min\_as\_Sunnathin\_Nabawiyyati\_...404...النبوية

الله وَتنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُلْمِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُلْمِقُونَ كَاللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُلْمِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُلْمِقُونَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلْمِونَ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَيْمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### 

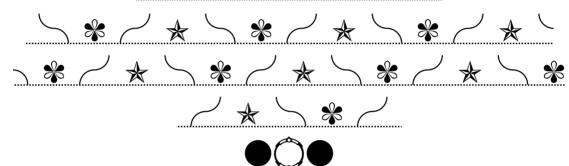

اور أللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے

<u>আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার</u> <u>আলয়ের প্রতি আহবান</u>

जातात...ALLAAHU .SWT. CALLS TO THE HOME OF PEACE:अल्लाह औं तुम्हें सलामती के घर की ओर बुलाता है,

بسالله بسالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ALLAAHU.<sup>∰</sup>SWT.

Yunus (10:25)

بس<u>االلهم</u> الرحمل

### وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَّمِ وَيَهْدِي مَن

### يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور أللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے

আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمْ الله وَابْتُهُمْ الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُهُمْ الله وَابْتُوا الله وَابْتُهُمْ الله وَابْتُهُمْ اللهُ وَابْتُهُمْ اللهُ وَابْتُوا اللهُ وَابْتُهُمْ اللهُ وَابْتُوا اللهُ وَابْتُوا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ و

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### প্রদর্শন করেন।

BUT <u>ALLAAHU .SWT.</u> CALLS TO THE HOME OF PEACE: HE DOES GUIDE WHOM HE PLEASES TO A WAY THAT IS STRAIGHT.

और अल्लाह हैं तुम्हें सलामती के घर की ओर बुलाता है, और जिसे चाहता है सीधी राह चलाता है; /10/25



AL-HAJJ (22:12)

بس<u>االلَّهم</u> <u>الرحمن</u> <u>الرحيم</u>

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### يَدْعُوا مِن دُونِ آللهِ مَا لَا يَضُرُهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ دَٰلِكَ هُوَ ٱلضّلّلُ ٱلْبَعِيدُ

اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع۔ یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے

সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা।

### THEY CALL ON SUCH DEITIES, BESIDES

الله وَتُهُوْنَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ وَلَالَ عَنْدُمُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ وَلَا لَهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعُونَ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# ALLAAHU .SWT., AS CAN NEITHER HURT NOR PROFIT THEM: THAT IS STRAYING FAR INDEED (FROM THE WAY)!

वह अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारता है, जो न उसे हानि पहुँचा सके और न उसे लाभ पहुँचा सके। यही हैं परले दर्जे की गुमराही /22/12



AL-HAJJ (22:13)

بس<u>االلَّه</u>م <u>الرحيم</u>ن

### يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن تَقْعِهِۦ لَبِئْسَ

الله وَتَنْهُوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلَامَتُ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلَى الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَالِيَا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهِ عَلَى المَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْكِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْكُرْمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيِئْسَ ٱلْعَشِيرُ

اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی

সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী।

(PERHAPS) THEY CALL ON ONE WHOSE HURT IS NEARER THAN HIS PROFIT: EVIL, INDEED, IS THE PATRON, AND EVIL THE COMPANION (OR HELP)!

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

वह उसको पुकारता है जिससे पहुँचनेवाली हानि उससे अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक निकट है। बहुत ही बुरा संरक्षक है वह और बहुत ही बुरा साथी! 22/13



#### 

ALLAAHU. SWT.. Commanding you and me to

<u>BE.....</u>

AAL-I-IMRAAN (3:110)



### كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ

Aal-i-Imraan (3:110) الكُمُّةُ الْخُرْجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

### مالحمد المناوا المناو

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

بِٱلمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU ARE THE BEST OF PEOPLES, EVOLVED FOR MANKIND, ENJOINING WHAT IS RIGHT, FORBIDDING WHAT IS WRONG, AND BELIEVING IN 

ALLAAHU. SWT.. If only the People of the Book had faith, it were best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors.

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ

الله عَنْ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْدُ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ كَانَ عَنْ اللهُ مَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ بِهُمُ اللهُ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ بِهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ بِهُمُ اللّهُ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ عَلَى اللّهُ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلللهِ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ عَنْكُونَ وَالْكُثُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ اللهُ عَنْكُونَ وَالْكُثُونُ وَالْكُونَا لِللّهُ عَنْكُونَ وَالْكُونُ وَتُنْهُمُ اللّهُ اللهُ عَنْكُونَ وَالْكُثُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْكُونَ وَالْمُونَ عَنْكُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْكُونَ وَالْكُونُ وَلَا لَوْسِوالْمُنْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ

# Al-Maaida (5:35) الله مَا الذينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الوسيلة وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تَقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।

तुम एक उत्तम समुदाय हो, जो लोगों के समक्ष लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यदि किताबवाले भी ईमान लाते तो उनके लिए यह अच्छा होता। उनमें ईमानवाले भी हैं, किन्तु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही हैं

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اُلله

Aal-i-Imraan (3:110) جيرالله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 3 8

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

تعالی' پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں 3/110



### <u>WASEELAH ; వసీలః; वसीलाः वत्रीला:;</u>

### <u>وسیلة</u>

#### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

### تمام سفارش کا مختار اُللہ ہی ہے

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 3 9

# Al-Maaida (5:35) الله وأبْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وأبْتَعُوا الله وأبْتَعُوا الدين عَامَنُوا الله وأبْتَعُوا الله وأبْتَعُوا الدين عَامَنُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ৺ক্ষমতাধীন,
ALLAAHU. ❤️SWT. HAS KEPT

INTERCESSION AS HIS EXCLUSIVE

RIGHT(PREROGATIVE),...NONE CAN CLAIM

सिफ़ारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है।

**ANY RIGHTS....** 

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Az-Zumar (39:44)

بس<u>االلَّهم</u> <u>الرحيم</u>ل

قل لِلهِ ٱلشّقْعَةُ جَمِيعًا له، مُلكُ

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱللَّرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Aal-i-Imraan (3:110) - الكيم

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa**—-folio:** 4 0

### Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। Az-Zumar (39:44)

SAY: "TO ALLAH BELONGS EXCLUSIVELY (THE RIGHT TO GRANT) INTERCESSION: TO HIM BELONGS THE DOMINION OF THE HEAVENS AND THE EARTH: IN THE END, IT IS TO HIM THAT YE SHALL BE BROUGHT BACK."

### कहो, "सिफ़ारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है। आकाशों और धरती की

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 4 1

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لمناطقة المناطقة المناط

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### बादशाही उसी की है। फिर उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे।"

کہہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار أللہ ہی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے

SAY, "TO ALLAH BELONGS [THE RIGHT TO ALLOW] INTERCESSION ENTIRELY. TO HIM BELONGS THE DOMINION OF THE HEAVENS AND THE EARTH. THEN TO HIM YOU WILL BE RETURNED."

39/44

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 4 2

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Ash-Shu'araa (26:80)



#### ِوَإِدَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين

যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।
और जब मैं बीमार होता हूँ, तो वही मुझे अच्छा करता है
اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے

"And when I Am Ill, IT IS HE WHO CURES ME;...../26/80

.....YAA RABBI...

### .....REMOVE FROM MY MIND

#### ALL THE BUZRUGY RIJZ -OUR TRADITIONAL

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله وَلُوْ عَنْهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَلَكُتُوهُمُ اللهُ وَلُولُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ وَلَوْ عَنْوَلَ وَالْكُتُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَلَكُمْرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَنْوَلَ وَالْكُتُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَالْكُتُولُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِكُونَ وَالْكُونَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

CORRUPTED SOFTWARE DEEPLY EMBEDDED IN MY PSYCHE SINCE CHILDHOOD....ACTING AS AN UNSURMOUNTABLE LIFE-LONG IMPEDIMENT FOR MY HIGHER FACULTIES ,PREVENTING ME FROM CONFIGURING YOU AND YOUR DEEN AL-ISLAAMU...AND MY QAREEN\_HAAJIZ\_SHYTAAN HAS ENTICED AND OVERPOWERED ME...RESULTANTLY MY DAMAAGH REJECTS THE QURAANIC SOFTWARE-BECAUSE MY BUZRUGY SOFTWARE HAS HARDENED INTO STEELY HARDENED HADEED.
.YOU ALONE CAN SAVE ME ----OTHERWISE I

المعنوف وتنهون بالله وتهون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم القسيقون YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 4 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# WILL SURELY END UP AS ONE OF THE MANY KHAASIREEN...THE ULTIMATE HATABU JAHANNAM ....

أستغفر ألله و توب إليه SAVE MY LOUSY SOUL-AAMEEN YAA RABB\_AL \_AALAMEEN..

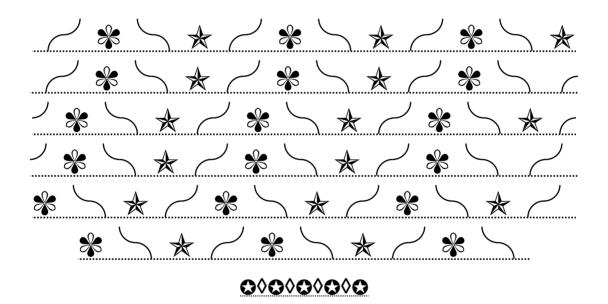

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 4 5

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### -{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AT-TAWBA (9:40)

أللہ

्रांट प्राप्त प्रमुत्वशील, तत्वदर्शी है

بساله ما الكيمان Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa---folio: 4 6

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ وَابْتَعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَالْمُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَابْتُوا اللّه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### .....PHIR AABAAYI BUZRUGY QAUL KA KYA AETABAAR KAROON???

بس<u>راللَّهم</u> الرحمان الرحيم

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ إِدْ أَخْرَجَهُ ٱلذِينَ كَفَرُواْ تَانِى النَّانِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِدْ يَقُولُ لِصَّحِبِهِ لَا تَحْرَنْ إِنَّ ٱللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا

وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّقْلَى وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِيَ ٱلعُلْيَا وَٱللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ

.....বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

—Aal-i-Imraan (3:110) اللهم وَتَنْهَوْنَ عَالَمَ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْطَسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْطَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْطَسِقُونَ كَانَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 4 7

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

.....ALLAAHU.SWT.MADE THE WORD OF THOSE WHO DISBELIEVED THE LOWEST, WHILE THE WORD OF ALLAAHU -SWT. THAT IS THE HIGHEST. AND ALLAAHU SWT.IS EXALTED IN MIGHT AND WISE.

..... और इनकार करनेवालों का बोल नीचा कर दिया, बोल तो अल्लाह ही का ऊँचा रहता है। अल्लाह अत्यन्त प्रभुत्वशील, तत्वदर्शी है 9/40

AT-TAWBA (9:40) أللہ

نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند ،وعزیز تو اُللہ کا کلمہ ہی ہے

المعروف وتنهون كالمعروف وتنهون بالمعروف وتنهون كالتكم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن أهل الكتاب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مينهم المؤمنون وأكثرهم الفسيقون كالمورس عنهم المورس عنهم المورس والمعروب كالمورس والمعروب المعروب كالمورس والمعروب المحروب المح

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——**folio:** 4-8

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

أللہ غالب ہے حکمت والا ہے

9/40

·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

हिंदि श्रुसिन्गर्ग! আल्लाइक ज्यं कत, ा० FEAR ALLAAHU. MEANS OF NEARNESS TO HIM ONLY ....ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो

√....BI MASHAAGILI FII IBAADAAT MUKHLISAL-

LILLAAHI-DDEEN.....}

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

**AL-MAAIDA** (5:35)



بسوالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 4 9

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

يَّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ٱتقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليْهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الْوَسِيلَةَ وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ مسلمانو

اُللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب<u>ة</u> تلاش

کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا ہو بھلا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

#### O YOU WHO HAVE BELIEVED, FEAR ALLAAHU.

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 5 0

# Al-Maaida (5:35) الله وأبْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وأبْتَعُوا الله وأبْتَعُوا الدين عَامَنُوا الله وأبْتَعُوا الله وأبْتَعُوا الدين عَامَنُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AND SEEK THE MEANS [OF NEARNESS] TO HIM

AND STRIVE IN HIS CAUSE THAT YOU MAY

SUCCEED.

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो

O YE WHO BELIEVE! DO YOUR DUTY TO

ALLAAHU., SEEK THE MEANS OF APPROACH

UNTO HIM, AND STRIVE WITH MIGHT AND MAIN IN

HIS CAUSE: THAT YE MAY PROSPER.

/5/35

المعروف وتنهون والتاس تأمرون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون الهل الكتب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتب لكان خيرا لهم متنهم المؤمنون وأكثرهم القسفون كالمون متنهم المؤمنون وأكثرهم القسفون كالمون عنه المؤمنون والكتب المؤمنون والكتب لكان كال كالمؤمنون والكتب لكان كالمؤمنون والكتب لكان كالمؤمنون والكتب المؤمنون والكتب لكان كالمؤمنون والكتب لكان كالمؤمنون والكتب المؤمنون والكتب لكان كالمؤمنون والكتب لكان كالمؤمنون والكتب المؤمنون والكتب الكتب الكتب

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

### بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا ⇔⇔⇔ سکتے

অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না---YOU AND I CAN NOT MAKE THE DEAD TO HEAR----अतः तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और.....

(---| ERRED GRAVE-GRIEVEOUSLY WHEN I VISITED MAUSOLEA AND

SOUGHT HELP FROM ..BATALA MAA KUNTU AAMALU---)

AR-ROOM (30:52)

بس<u>االلهم</u> الرحيمن

إِتكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَا

مسالله الله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

------for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 5 2

### مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اَلدُعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِين

SO VERILY YOU CAN NOT MAKE THE DEAD TO HEAR, NOR CAN YOU MAKE THE DEAF TO HEAR THE CALL, WHEN THEY SHOW THEIR BACKS AND TURN AWAY.

অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহবান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

अतः तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबिक वे पीठ फेरे चले

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### जो रहे हों

بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو (اپنی) آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں 20/52/



<u>আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত।</u>
.....MY CALL TO THE DEPARTED SOULS
CAN NEVER PENETRATE THE BARZAKH.---और न जीवित और मृत बराबर है।
FAATIR (35:22)



Aal-i-Imraan (3:110) الله المعروف و تنهون و أمّة و أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون و ألمنكر و تؤمنون بالله و لو ءامن أهل الكِتَابِ لكان عن المُنكر و تؤمنون و أكثرهم القسيقون و أكثرهم القسيقون و كيرًا لهم مِنهم المؤمنون و أكثرهم القسيقون و كيرًا لهم مِنهم المؤمنون و أكثرهم القسيقون و كيرًا لهم مِنهم المؤمنون و الكثرهم القسيقون و كيرًا لهم مِنهم المؤمنون و الكثرهم القسيقون و كيرًا لهم مِنهم المؤمنون و كيرًا لهم مينهم المؤمنون و كيرًا لهم المؤمنون و

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 5 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

وَمَا يَسْتَوى ٱلأَحْيَآءُ وَلَا ٱلأَمْوَٰتُ إِنَّ ٱللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِى ٱلقُبُورِ

NOR ARE ALIKE THOSE THAT ARE LIVING AND THOSE THAT ARE DEAD. ALLAAHU. SWT.can Make any that He wills to hear; but you canst not make those to hear who are (buried) in graves.

আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।

الله وَتَهُوْنَ وَتَهُوْنَ وَتَهُوْنَ وَتَهُوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَامِنَ اللهُ وَلَوْ عَامِنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُهُ وَلَا لَهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَى الْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلَاقِ وَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا لَا لَهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ا

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और न जीवित और मृत बराबर है। निश्चय ही अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते, जो क़ब्रों में हो।

،اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہوسکتے ،أللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں

/35/22

.{\*\*}.

·{**\***}··{**\***}·

.{\*}.

مرااله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 5 6

#### Al-Maaida (5:35) يَّأَيُّهَا ٱلذينَ ءَامَنُوا ٱتقوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوسيلة وَجِهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ ﴿﴿﴿}

#### اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں

যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে --- MUSLIMS INVOKE ONLY ALLAAHU. AND SEEK MEANS OF ACCESS TO THEIR LORD-ALLAAHU. 🐲 --- जिनको ये लोग पुकारते है वे तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढँढते है कि.....

·{\*}~{\*}~{\*}~{\*}~{\*}~{\*}

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 5 7

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-ISRAA (17:57)

#### بس<u>اراللهم</u> الرحيمان

أُولَّئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَاقُونَ عَدَابَهُۥٓ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا

جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، (بات بھی یہی ہے) کہ تیرے

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكَتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 5 8

### الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے

যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।

THOSE WHOM THEY INVOKE ALLAAHU.

SEEK MEANS OF ACCESS TO THEIR

LORD-ALLAAHU.

[STRIVING AS TO] WHICH

OF THEM WOULD BE NEAREST, AND THEY HOPE

الله وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَالْمُعُرُوفَ وَتُنْهَوْنَ عَنِي الْمُعْرُوفِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لْكَانَ عَنِي الْمُعْرِوفِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لْكَانَ عَنِي الله وَلُوْ عَامِنَ الْهُلُ الْكِتَابِ لْكَانَ عَنِي الله وَلُوْ عَامِنَ الْهُلُ الْكِتَابِ لْكَانَ عَنِي الله وَلُوْ عَامِنَ الْهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ عَنِي الله وَلُوْ عَامِنَ الله وَلَوْ عَامِنَ الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَا الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

FOR HIS MERCY AND FEAR HIS

PUNISHMENT. INDEED, THE PUNISHMENT OF YOUR LORD-ALLAAHU. IS EVER FEARED.

जिनको ये लोग पुकारते है वे तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूँढते है कि कौन उनमें से सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले। और वे उसकी दयालुता की आशा रखते है और उसकी यातना से डरते रहते है। तुम्हारे रब की यातना तो है ही डरने की चीज़!

THOSE WHOM THEY CALL UPON ALLAAHU.

DO DESIRE (FOR THEMSELVES) MEANS OF ACCESS

TO THEIR LORD, - EVEN THOSE WHO ARE

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَنَ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَالَمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَيْكُ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 6 0

# Al-Maaida (5:35) الله وأبْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وأبْتَعُوا الله وأبْتَعُوا الدين عَامَنُوا الله وأبْتَعُوا الله وأبْتَعُوا الدين عَامَنُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

NEAREST: THEY HOPE FOR HIS MERCY AND

FEAR HIS WRATH: FOR THE WRATH OF THY

LORD LORD ALLAAHU. IS SOMETHING TO TAKE

HEED OF.

17/57}

#### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

ALLAAHU.SWT. CALLING ME :...

YOU HAVE CERTAINLY COME TO US \_-ALL

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 6 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# ALONE AS WE CREATED YOU THE FIRST TIME WITHOUT YOUR PARAPHERNALIA AND LUGGAGE..और निश्चय ही तुम उसी प्रकार एक-एक करके हमारे पास आ गए, जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था।

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-AN'AAM (6:94)

بس<u>واللهم</u> الرحيمان

وَلقَدْ جِئْتُمُونَا قُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوّلَ مَرّةٍ
وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفْعَآءَكُمُ ٱلذِينَ رَعَمْتُمْ أُنّهُمْ فِيكُمْ شُرُكَوُّا لَقَد تقطعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa**—-folio:** 6 2

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি
প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি
তোদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ।
আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের
কে দেখছি না। যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে,
তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তুবিকই তোমাদের
পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী
উধাও হয়ে গেছে।

[IT WILL BE SAID TO THEM], "AND YOU HAVE CERTAINLY COME TO US ALONE AS WE CREATED YOU THE FIRST TIME, AND YOU HAVE LEFT WHATEVER WE BESTOWED

### Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

UPON YOU BEHIND YOU. AND WE DO NOT SEE WITH
YOU YOUR 'INTERCESSORS' WHICH YOU CLAIMED THAT
THEY WERE AMONG YOU ASSOCIATES. IT HAS [ALL]
BEEN SEVERED BETWEEN YOU, AND LOST FROM YOU IS
WHAT YOU USED TO CLAIM."

और निश्चय ही तुम उसी प्रकार एक-एक करके हमारे पास आ गए, जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा था, उसे अपने पीछे छोड़ आए और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिशियों को भी नहीं देख रहे हैं, जिनके विषय में तुम दावे से कहते थे, "वे तुम्हारे मामले में शरीक है।" तुम्हारे पारस्परिक सम्बन्ध टूट चुके है और वे सब तुमसे गुम होकर रह गए, जो दावे तुम

صابر الله عَنْ أُمّة الْخُرْجَت لِلتّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمّة الْخُرْجَت لِلتّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِفُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in **Allaahu** 

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 6 4

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### किया करते थे.../6/94

اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعوی ٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہوگیا اور وہ تمہارا دعوی ٰ سب تم سے گیا تعلق ہوگیا اور وہ تمہارا دعوی ٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا

....6/94

#### 

(3:110) Aal-i-Imraan — الراجية في

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 6 5

### مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·.{**\***}·.

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْمُسْتِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa---folio: 6 6

### مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ओर से कोई सिफ़ारिश ही क़बूल की जाएगी AL-BAQARA (2:48)

بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَٱتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَقْسٌ عَن تَقْسٍ شَيْـًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 6 7

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AND FEAR A DAY WHEN NO SOUL WILL SUFFICE FOR ANOTHER SOUL AT ALL, NOR WILL INTERCESSION BE ACCEPTED FROM IT, NOR WILL COMPENSATION BE TAKEN FROM IT, NOR WILL THEY BE AIDED.

और डरो उस दिन से जब न कोई किसी भी ओर से कुछ तावान भरेगा और न किसी की ओर से कोई सिफ़ारिश ही क़बूल की जाएगी और न किसी की ओर से कोई फ़िद्या (अर्थदंड) लिया जाएगा और न वे सहायता ही पा सकेंगे।

/2/48....

اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت

—Aal-i-Imraan (3:110) الله عَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمُدُ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنْكِر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ اللهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَاللهُ وَلَا كَثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ وَلَا كَثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ وَتَنْهُونَ مَا YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu. -Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa---folio: 6 8

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے

> جائیں گ*ے* 2/48

#### ·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·

### اور قرءان

### سے لوگوں کو ڈرائیے

আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন,---Commands of

ALLAAHU.SWT.TO THE PROPHET.S.A.S...TO
WARN PEOPLE WITH ALQURAN ONLY ..
..और तुम इस कुर्रुआन के द्वारा उन लोगों को

بسرالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 6 9

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### सचेत कर दो,

#### SONTEPEER ASAATEERUL AWWALEENA KAHANIYAAN

#### MAMNOON HAIN. $\angle$

AL-AN'AAM (6:51)

وَأَنْذُرْ بِهِ ٱلذِينَ يَخَاقُونَ أَن يُحْشَرُوٓا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِى ٌ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ

আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না-যাতে তারা

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 7 0

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

AND WARN BY THE QUR'AN THOSE WHO FEAR THAT

THEY WILL BE GATHERED BEFORE THEIR LORD - FOR

THEM BESIDES HIM WILL BE NO PROTECTOR AND NO

INTERCESSOR - THAT THEY MIGHT BECOME RIGHTEOUS.

और तुम इस कुर्आन के द्वारा उन लोगों को सचेत कर दो, जिन्हें इस बात का भय है कि वे अपने रब के पास इस हाल में इकट्ठा किए जाएँगे कि उसके सिवा न तो उसका कोई समर्थक होगा और न कोई सिफ़ारिश करनेवाला, ताकि वे बचें /6/51

جَارُ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 7 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں

/6/51

#### ·{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-{**\***}·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(**\***)·-(

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس

کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا

### سکے گا

তামরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 7 2

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

<u>र्ित तो,----Yaum AL AQEEM...... A BARREN</u> <u>рау.---- और उस दिन से डरो, जब कोई न</u> किसी के काम आएगा,

₹....A DAY EQUALLING TO MY 50000 YEARS.....BEYOND

MY BRAINS KBS-MBS-GBS-... IF ONLY I HAVE ANY
BHEZAA...)

# NO COMPENSATION WILL BE ACCEPTED FROM ANY PERSON, NOR WILL ANY INTERCESSION BENEFIT HIM, NOR WILL HE BE HELPED.

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

**AL-BAQARA** (2:123)



### وَٱتَّقُوا ْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَقْسُ عَن تَقْسٍ شَيْـًا

Aal-i-Imraan (3:110) الله عَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْمُنُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 7 3

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَقَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কার ও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত ও হবে না।

AND FEAR A DAY WHEN NO SOUL WILL SUFFICE FOR
ANOTHER SOUL AT ALL, AND NO COMPENSATION WILL
BE ACCEPTED FROM IT, NOR WILL ANY INTERCESSION
BENEFIT IT, NOR WILL THEY BE AIDED.

الله وَتَوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْمُكُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ كَنْ الْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu الله المؤمِنةُ اللهُ الل

# Al-Maaida (5:35) الله مَا الذينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الذينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا فِي سَبِيلِهِ لِعَلَّكُمْ تَقْلُون وَجُهْدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلِّكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और उस दिन से डरो, जब कोई न किसी के काम आएगा, न किसी की ओर से अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और न कोई सिफ़ारिश ही उसे लाभ पहुँचा सकेगी, और न उनको कोई सहायता ही पहुँच सकेगी 2/123

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی

·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·

بسالله عند الله الله - الله عند الله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 7 5

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں

### نہ تجارت ہے نہ دوستی اورنہ

### شفاع

-- र अस्तानमात्र ना श्रासि एक स्वासि स्वासि

سرالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 7 6

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### {---Phir Mere Jigary doston ka, kalby yaaron kaa kya hoga????}

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

**AL-BAQARA** (2:254)

يَّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمّا رَزَقَنَّكُم مِّن قُبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَا بَبْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَقَعَةٌ وَٱلكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম।

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَنَ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَنْدُوهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَامِنَ أَهْلُ ٱلْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُوهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ وَلَوْ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

O YOU WHO HAVE BELIEVED, SPEND FROM THAT WHICH
WE HAVE PROVIDED FOR YOU BEFORE THERE COMES A

DAY IN WHICH THERE IS NO EXCHANGE AND NO
FRIENDSHIP AND NO INTERCESSION. AND THE
DISBELIEVERS - THEY ARE THE WRONGDOERS.

ऐ ईमान लानेवालो! हमने जो कुछ तुम्हें प्रदान किया है उसमें से ख़र्च करो, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न कोई क्रय-विक्रय होगा और न कोई मित्रता होगी और न कोई सिफ़ारिश। ज़ालिम वही है, जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई है /2/254

اے ایمان والو! جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَنْ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَنْ الْمُنْ مِنْهُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَالَى اللهِ وَلَوْ عَالَى اللهِ وَلَوْ عَالَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَالَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَالِي اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَنْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ وَلَا اللهِ وَلَا لَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُوا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 7 8

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت اور کافر ہی ظالم ہیں /2/254

·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

আल्लार ছाড़ा অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক।--ALLAAHU- :- THERE IS NO DEITY EXCEPT
HIM, THE EVER-LIVING, THE SUSTAINER OF
[ALL] EXISTENCE.अल्लाह कि जिसके सिवा कोई पज्य-प्रभ नहीं, वह जीवन्त-सत्ता है,

بسالله عند الله الله عند الله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

सबको सँभालने और क़ायम रखनेवाला है।

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 7 9

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

{...PHIR KAB MAIN SHAAKER BANOONGA???...}

#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

#### **AL-BAQARA** (2:255)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 8 0

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু
রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ
করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে
কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি
জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই
পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি
ইচ ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও
যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে
ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ

### <sup>₩</sup>ALLAAHU-

- THERE IS NO DEITY EXCEPT HIM, THE EVER-LIVING,

الله وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أُمْدُ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أُهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أُهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْمِنَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللهُ مِينَّهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَلَا كَثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهِ مِينَاهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَيْكُولُ وَلَا اللهِ مِينَاهُمُ اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْمُ اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْمِنَا لَا لَهُ مِينَاهُمُ اللهُ وَلَيْمُ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَالِهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْمُ عَنْونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا لَا لَا لَهُ مِينَاهُمُ اللهُ وَلَاكُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

# Al-Maaida (5:35) الله مَا الذينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا فِي سَبِيلِهِ لِعَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهْدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

THE SUSTAINER OF [ALL] EXISTENCE. NEITHER
DROWSINESS OVERTAKES HIM NOR SLEEP. TO HIM
BELONGS WHATEVER IS IN THE HEAVENS AND
WHATEVER IS ON THE EARTH. WHO IS IT THAT CAN
INTERCEDE WITH HIM EXCEPT BY HIS PERMISSION? HE
KNOWS WHAT IS [PRESENTLY] BEFORE THEM AND WHAT
WILL BE AFTER THEM, AND THEY ENCOMPASS NOT A
THING OF HIS KNOWLEDGE EXCEPT FOR WHAT HE
WILLS. HIS KURSI EXTENDS OVER THE HEAVENS AND
THE EARTH, AND THEIR PRESERVATION TIRES HIM NOT.
AND HE IS THE MOST HIGH, THE MOST GREAT.

### अल्लाह कि जिसके सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं, वह

المعروف و تَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَلَى الْمُعُرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَنْدُ اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُو

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

जीवन्त-सत्ता है, सबको सँभालने और क़ायम रखनेवाला है। उसे न ऊँघ लगती है और न निद्रा। उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमित के बिना सिफ़ारिश कर सके? वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। और वे उसके ज्ञान में से किसी चीज़ पर हावी नहीं हो सकते, सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसकी कुर्सी (प्रभुता) आकाशों और धरती को व्याप्त है और उनकी सुरक्षा उसके लिए तनिक भी भारी नहीं और वह उच्च, महान है

/2/255

اُللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 8 3

# مَالِمُهُ اللهُ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَابْتَعُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُونِ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُونِ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگھ آئے نہ نیند ،
اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی
تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت
کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرسکے، وہ
جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے
پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی
پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی
چیز کا احاطہ نہیں کرسکتے مگر جتنا وہ
چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و
چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و
مانت سے نہ تھکتا اور اللہ تعالیٰ ان کی
حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو
بہت بلند اور بہت بڑا ہے
بہت بلند اور بہت بڑا ہے

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa**—-folio:** 8–4

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے

<u>///Mublisoona///এবং পার্থিব জীবন</u> যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

THOSE ARE THE ONES WHO ARE GIVEN TO

DESTRUCTION FOR WHAT THEY HAVE EARNED.

.उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा

है

{{.. kya kuch kam hu-udtaadon ka ustaad hoon main?}}
Commands of Allaahu.swt.

AL-AN'AAM (6:70)



Aal-i-Imraan (3:110) الله المعروف وتنهون كالمَعْرُوف وتنهون كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu .—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 8 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

وَدَرِ أَلَذِينَ أَتَخَدُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّنُهُمُ الْحَيَوَاةُ الْدُنْيَا وَدَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ تَقْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلِّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰلَئِكَ النَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ أُولَٰلِكَ الْدِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَاثُوا يَكُفُرُونَ مِنْ حَمِيمٍ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَاثُوا يَكُفُرُونَ مِنْ حَمِيمٍ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَاثُوا يَكُفُرُونَ

তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমন ভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান কবে, তবু

سوالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 8 6

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই
স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত
পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে-কুফরের
কারণে।

AND LEAVE THOSE WHO TAKE THEIR RELIGION AS

AMUSEMENT AND DIVERSION AND WHOM THE WORLDLY

LIFE HAS DELUDED. BUT REMIND WITH THE QUR'AN,

LEST A SOUL BE GIVEN UP TO DESTRUCTION FOR WHAT

IT EARNED; IT WILL HAVE OTHER THAN ALLAAHU.SWT.

NO PROTECTOR AND NO INTERCESSOR. AND IF IT

SHOULD OFFER EVERY COMPENSATION, IT WOULD NOT

BE TAKEN FROM IT. THOSE ARE THE ONES WHO ARE

—Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 8 7

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

FOR THEM WILL BE A DRINK OF SCALDING WATER AND A

PAINFUL PUNISHMENT BECAUSE THEY USED TO

DISBELIEVE.

छोड़ो उन लोगों को, जिन्होंने अपने धर्म को खेल और तमाशा बना लिया है और उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है। और इसके द्वारा उन्हें नसीहत करते रहो कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ जाए। अल्लाह से हटकर कोई भी नहीं, जो उसका समर्थक और सिफ़ारिश करनेवाला हो सके और यदि वह छुटकारा पाने के लिए बदले के रूप में हर सम्भव चीज़ देने लगे, तो भी वह उससे न लिया

Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu —Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 8

# الله الذينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الدِينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الدِينَ عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا فِي سَبِيلِهِ لِعَلَّكُمْ تُقْلُونِ وَجُهْدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلِّكُمْ تُقْلُونِ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

जाए। ऐसे ही लोग है, जो अपनी कमाई के कारण तबाही में पड गए। उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी है और दुखद यातना भी; क्योंकि वे इनकार करते रहे थे /6/70

اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب (اس طرح) نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 8 9

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لئے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے

> کفر کے سبب <u>6/70/</u>

### -{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-{**\***}-

أللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی

### هي،عبادت کرو

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, --- Indeed, your Lord is

بسرالله عند الله عند

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 9 0

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# ALLAAHU. SWT., WHO CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH IN SIX DAYS..... निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है, जिसने आकाशों और धरती को छः दिनों में बनाया,

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

#### Yunus (10:3)

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلذِى خَلَقَ ٱلسَّمُّوَٰتِ وَٱلأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِدْنِهِ ـ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفْلًا تَذَكَّرُونَ

### নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরী

Aal-i-Imraan (3:110) الله عَرْدَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمُدُ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ لَوْلَامِهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهِ وَلَوْلَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 9 1

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর
তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য
পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পাবে না
তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ তোমাদের
পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর।
তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না ?

### SWT ALLAAHU.

INDEED, YOUR LORD IS ALLAAHU.SWT WHO CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH IN SIX DAYS AND THEN ESTABLISHED HIMSELF ABOVE THE THRONE, ARRANGING THE MATTER [OF HIS CREATION]. THERE IS NO INTERCESSOR EXCEPT AFTER HIS PERMISSION. THAT IS ALLAAHU.SWT, YOUR LORD, SO WORSHIP HIM.

—Aal-i-Imraan (3:110) اللهم و اللهم و المعروف و تنهون كنتُم خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمّرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 9 2

# Al-Maaida (5:35) الله الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله المنوا المنوا الله المنوا المنوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### THEN WILL YOU NOT REMEMBER?

निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है, जिसने आकाशों और धरती को छः दिनों में बनाया, फिर सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। उसकी अनुज्ञा के बिना कोई सिफ़ारिश करनेवाला भी नहीं है। वह अल्लाह है तुम्हारा रब। अतः उसी की बन्दगी करो। तो क्या तुम ध्यान न दोगे?

/10/3

بلشبہ تمہارا رب أللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں بنایا پھر عرش پر استوا ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 9 3

# مَالِيهُ اللهِ مَالِيهِ اللهِ مَالِيهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

سفارش کرنے والا نہیں ایسا اُللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر

بھی نصیحت نہیں پکڑتے 10/3/

### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·.{**\***}·.

اور یہ لوگ أللہ کے سوا ایسی چیزوں

<u>..আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে</u>

<u>এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন</u>
করতে পারে, না লাভ..

### THEY WORSHIP OTHER THAN ALLAAHU.SWT. THAT WHICH NEITHER

بسالله عند الله الله عند الله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—**-folio:** 9 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# HARMS THEM NOR BENEFITS THEM.. वे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं, जो न उनका कुछ बिगाड सकें और न उनका कुछ भला कर सकें।..

**EXAMPLE 2** MERA GIREBAAN ME KUCH ALAG HAI KYA?? FAQAT

ASWADUL ASAAWIDI--}

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

Yunus (10:18)

بس<u>االله</u>م الرحيم الرحيم

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰوُلَآءِ شُفَعَّوُنَا عِندَ آللهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ آللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى آلسَمُوْتِ وَلَا فِى آلأَرْضِ سُبْحُنَهُۥ وَتَعْلَى ٰ عَمّا يُشْرِكُونَ فِى آلأَرْضِ سُبْحُنَهُۥ وَتَعْلَى ٰ عَمّا يُشْرِكُونَ

بسوالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 9 5

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন
বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে,
না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে
আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি
আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে
তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে ?
তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে
তোমরা শরীক করছ।

AND THEY WORSHIP OTHER THAN <u>ALLAAHU.SWT</u>...

THAT WHICH NEITHER HARMS THEM NOR BENEFITS

THEM, AND THEY SAY, "THESE ARE OUR INTERCESSORS

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أُهُلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهِ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْهُمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَنْمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ ولَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### WITH ALLAAHU.SWT "

SAY, "DO YOU INFORM ALLAAHU.SWT. OF

SOMETHING HE DOES NOT KNOW IN THE HEAVENS OR

ON THE EARTH?" EXALTED IS HE AND HIGH ABOVE

WHAT THEY ASSOCIATE WITH HIM

वे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं, जो न उनका कुछ बिगाड़ सकें और न उनका कुछ भला कर सकें। और वे कहते हैं, "ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी है।" कह दो, "क्या तुम अल्लाह को उसकी ख़बर देनेवाले? हो, जिसका अस्तित्व न उसे आकाशों में ज्ञात है न धरती में" महिमावान है वह और उसकी उच्चता के प्रतिकूल है वह शिर्क, जो वे कर रहे है

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَىٰ الْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَنْ الْمُنْ مِنْوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَالَّكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَا لَكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَا لَهُ مُ مِنْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

# الله ماه المنه المنه المنه الله الله المنه المن

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### /10/18

اور یہ لوگ اُللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور سکیں اور سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اُللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اُللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اُللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک

سے

/10/18

### ·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Aal-i-Imraan (3:110) عبر اللهج

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 9 8

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

YOUSUF-A.S.SAID TO HIS COPRISONER DUO

وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لئے

ہیں۔

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। You worship not besides Him EXCEPT MERE NAMES YOU HAVE NAMED

THEM, YOU AND YOUR FATHERS,

तुम उसके सिवा जिनकी भी बन्दगी करते हो वे तो बस निरे नाम हैं जो तुमने रख छोड़े है और तुम्हारे बाप-दादा ने।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in  $\underline{Allaahu}$ .—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 9 9

# Al-Maaida (5:35) الله الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله المنوا المنوا الله المنوا المنوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

YUSUF (12:40) الرحمة

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ آللهُ بِهَا مِن سُلُطُنَ إِلنَّا اللهُ بِهَا مِن سُلُطُنَ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ْ إِلَّا إِيّاهُ لِللهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ْ إِلَّا إِيّاهُ لَا اللهِ أَمْرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ْ إِلَّا إِيّاهُ لَا اللهِ اللهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না।

> بسالله. Aal-i-Imraan (3:110) – الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 0

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لمناطقة المناطقة المناط

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

NAMES YOU HAVE NAMED THEM, YOU AND YOUR

FATHERS, FOR WHICH ALLAAHU.SWT HAS SENT

DOWN NO AUTHORITY. LEGISLATION IS NOT BUT FOR

ALLAAHU.SWT. HE HAS COMMANDED THAT YOU

WORSHIP NOT EXCEPT HIM. THAT IS THE CORRECT

RELIGION, BUT MOST OF THE PEOPLE DO NOT KNOW.

तुम उसके सिवा जिनकी भी बन्दगी करते हो वे तो बस निरे नाम हैं जो तुमने रख छोड़े है और तुम्हारे बाप-दादा

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَالَعُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَلَى YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu المناسكة.—Let AlQur'aan Speak Series——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 1 0 1

# مالیها الدین عامنوا آتقوا الله وابتغوا إلیه الوسیلة و الدین عامنوا آتقوا الله وابتغوا الدین و الوسیله و المنوا فی سبیله له لعلکم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ने। उनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा। सत्ता और अधिकार तो बस अल्लाह का है। उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो। यही सीधा, सच्चा दीन (धर्म) हैं, किन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते /12/40

اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لئے ہیں۔ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 2

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

> درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے 12/40/

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

**IBRAHIM** (14:21)

بس<u>راللَّهم</u> الرحيمان

وَبَرَرُوا لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَقَّوُا لِلذِينَ السُّتَكَبَرُوَا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَدَابِ ٱللهِ مِن شَىْءٍ قَالُوا لُوْ هَدَىٰنَا اللهُ لَهَدَیْنَکُمْ سَوَآءٌ عَلَیْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِیصٍ مَا لَنَا مِن مَحِیصٍ

সবাই আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা

Aal-i-Imraan (3:110) الله المعروف وتنهون بالمعروف وتنهون كنتُم خيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 3

# Al-Maaida (5:35) الله الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله المنوا المنوا الله المنوا المنوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

বড়দেরকে বলবেঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী
ছিলাম-অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে
আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবেঃ যদি
আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা
অবশ্যই তোমাদের কে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো
আমাদের ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি-সবই আমাদের
জন্যে সমান আমাদের রেহাই নেই।

सबके सब अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएँगे तो कमज़ोर लोग, उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे, कहेंगे, "हम तो तुम्हारे पीछे चलते थे। तो क्या तुम अल्लाह की यातना में से कुछ हमपर टाल सकते हो? वे कहेंगे, "यदि अल्लाह हमें मार्ग दिखाता तो हम तुम्हें भी दिखाते। अब यदि हम व्याकुल हों या

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللهِ مَيْنَهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَلَا كَثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 4

### اللغيمة (5:35) Al-Maaida (5:35) يِّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَعُوا البَّهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجِهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### धैर्य से काम लें, हमारे लिए बराबर है। हमारे लिए बचने का कोई उपाय नहीं।"

سب کے سب اُللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم أللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کرسکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اُللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر پے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں

THEY WILL ALL BE MARSHALLED BEFORE ALLAH TOGETHER:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 5

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

THEN WILL THE WEAK SAY TO THOSE WHO WERE ARROGANT,

"FOR US, WE BUT FOLLOWED YOU; CAN YE THEN AVAIL US TO

ALL AGAINST THE WRATH OF ALLAH?" THEY WILL REPLY, "IF

WE HAD RECEIVED THE GUIDANCE OF ALLAH, WE SHOULD

HAVE GIVEN IT TO YOU: TO US IT MAKES NO DIFFERENCE

(NOW) WHETHER WE RAGE, OR BEAR (THESE TORMENTS) WITH

PATIENCE: FOR OURSELVES THERE IS NO WAY OF ESCAPE."

/14/21

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

شیطان کہے گا کہ اُللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے..... <u>শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ</u>

Aal-i-Imraan (3:110) اللهم وتنهون بالمعروف وتنهون كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمّرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—
for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 6

# الله ما الناب الله المنها النه المنها النه المنها النه المنه المنها النه المنها الله المنها الله المنها النه المنها المن

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

তামাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং

আমি ....AND SATAN WILL SAY WHEN THE

MATTER IS DECIDED: "IT WAS ALLAAHU.SWT.

WHO GAVE YOU A PROMISE OF TRUTH: I TOO

PROMISED....शैतान कहेगा, "अल्लाह ने तो

तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे

वादा किया था,......

**IBRAHIM** (14:22)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان

وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَا قُضِىَ ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلُطُنْ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُواْ أَنْفُسَكُم

> سرالله. Aal-i-Imraan (3:110) اللحمة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 0 7

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

مّآ أَتا ْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِى ۗ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَا أَلْتُلُمُ إِنَّ ٱلْطَّلِمِينَ كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قُبْلُ إِنَّ ٱلْطَلِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কাজের ফায়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং
আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ
করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না,
কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা
আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা
করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের
উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে
সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর

—Aal-i-Imraan (3:110) الله عَبْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلتّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ خَنِرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu. Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 108

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

जब मामले का फ़ैसला हो चुकेगा तब शैतान कहेगा, "अल्लाह ने तो तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, फिर मैंने तो तुमसे सत्य के प्रतिकूल कहा था। और मेरा तो तुमपर कोई अधिकार नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने मान ली; बल्कि अपने आप ही को मलामत करो, न मैं तुम्हारी फ़रियाद सुन सकता हूँ और न तुम मेरी फ़रियाद सुन सकते हो। पहले जो तुमने सहभागी ठहराया था, मैं उससे विरक्त हूँ।" निश्चय ही अत्याचारियों के लिए दुखदायिनी यातना है

### جب اور کام کا فیصلہ کردیا جائے گا تو

اللهم وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ كُونَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ لَاكُونَا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ لَاكُونَا لَهُمُ مِنْهُمُ اللهم مِنْهُمُ اللهم مِنْهُمُ اللهم وَلَوْمُ لَعُلُولُ وَلَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهم وَلَالْمُ لَاللهُ وَلَالَالِهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ وَلَالْمُ لَاللّهُ لَهُ لَاللّهُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لَلْهُمُ لَاللّهُ لَلْكُولُولُولُولُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لللللللللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْلِلللللللللللللللللللللللللللللل

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 0 9

#### الله Al-Maaida (5:35) تَأْبُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ٱتقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجِهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

شیطان کہے گا کہ اُللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں یکارا اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو م مت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے یہلے أللہ كا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے

AND SATAN WILL SAY WHEN THE MATTER IS DECIDED:

كَنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 1 0

### الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

"IT WAS ALLAH WHO GAVE YOU A PROMISE OF TRUTH: I TOO PROMISED, BUT I FAILED IN MY PROMISE TO YOU. I HAD NO AUTHORITY OVER YOU EXCEPT TO CALL YOU BUT YE LISTENED TO ME: THEN REPROACH NOT ME, BUT REPROACH YOUR OWN SOULS. I CANNOT LISTEN TO YOUR CRIES, NOR CAN YE LISTEN TO MINE. I REJECT YOUR FORMER ACT IN ASSOCIATING ME WITH ALLAH.

FOR WRONG-DOERS THERE MUST BE A GRIEVOUS PENALTY."

/14/22

### 

المعروف و تَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَيْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَالَةُ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# <u>७श्रोवर्।....Certainly the Wrath of thy</u> LORD IS SOMETHING TO TAKE HEED OF.... तुम्हारे रब की यातना तो है ही डरने की चीज़!

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

AL-ISRAA (17:57)

بس<u>االلَّهم</u> <u>الرحيم</u>ن

أُولَّئِكَ ٱلذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَاقُونَ عَدَابَهُۥٓ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا

যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ

Aal-i-Imraan (3:110) الراحية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।

जिनको ये लोग पुकारते है वे तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूँढते है कि कौन उनमें से सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले। और वे उसकी दयालुता की आशा रखते है और उसकी यातना से डरते रहते है। तुम्हारे रब की यातना तो है ही डरने की चीज़!

جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے وہ خود

بسالله عند الله عند

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، (بات بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی

ہے

THOSE WHOM THEY CALL UPON DO DESIRE (FOR THEMSELVES) MEANS OF ACCESS TO THEIR LORD, EVEN THOSE WHO ARE NEAREST: THEY HOPE FOR HIS
MERCY AND FEAR HIS WRATH: FOR THE WRATH OF THY
LORD IS SOMETHING TO TAKE HEED OF.

/17/57

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

### گناہ گاروں کوسخت پیاس کی حالت میں

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 1 4

## الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے

এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায়
জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।
WE SHALL DRIVE THE SINNERS TO HELL, LIKE
THIRSTY CATTLE DRIVEN DOWN TO WATER,और अपराधियों को जहन्नम के घाट की ओर
प्यासा हाँक ले जाएँगे।

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

MARYAM (19:86)



### وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 1 5

## Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُ وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُهُ وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُهُ وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

### और अपराधियों को जहन्नम के घाट की ओर प्यासा हाँक ले जाएँगे।

اور گناہ گاروں کوسخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے

AND WE SHALL DRIVE THE SINNERS TO HELL, LIKE

THIRSTY CATTLE DRIVEN DOWN TO WATER,
/19/86

المعنوف وتنهون بالله وته وتنهون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن أمنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم القسوقون كالمعنون وأكثرهم القسوقون كالمعنون والمعروف والمعروف كالمعروف والمعروف والمع

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

সমাময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন

---On that Day shall no intercession

AVAIL EXCEPT WITH ALLAAHU

PERMISSION...

PERMISSION...

सिफ़ारिश उनके लिये होगा जिनको रहमान अनुज्ञा दे

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

MARYAM (19:87)



لا يَمْلِكُونَ ٱلشَّقْعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ

بسراالله عند الله عن

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 1 7

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

عَهْدًا

যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।

उन्हें सिफ़ारिश का अधिकार प्राप्त न होगा। सिवाय उसके, जिसने रहमान के यहाँ से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो

کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے إللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

None shall have the power of intercession, but such a one as has received permission (or promise) from (Allah) Most Gracious.

/19/87

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

TAA-HAA (20:109)

بس<u>اراللهم</u> الرحيم

يَوْمَئِذِ لَا تَنفَعُ ٱلشَّقْعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ وَوْلًا

#### দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَالَمُونَ وَالْكِتَابِ لَكُانَ لَكُونَ مَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْمِنَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 1 9

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।

उस दिन सिफ़ारिश काम न आएगी। यह और बात है कि किसी के लिए रहमान अनुज्ञा दे और उसके लिए बात करने को पसन्द करे

اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمن' حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے

ON THAT DAY SHALL NO INTERCESSION AVAIL EXCEPT
FOR THOSE FOR WHOM PERMISSION HAS BEEN
GRANTED BY (ALLAH) MOST GRACIOUS AND WHOSE

Aal-i-Imraan (3:110) الله عَبْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

### مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

WORD IS ACCEPTABLE TO HIM.

/20/109

### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

YASEEN (36:23)

بس<u>راللَّهم</u> الرحيمان

ءَأَتَّخِدُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرِّ لَا تُعْنِ عَنِّى شَفَعَتُهُمْ شَيْـًا وَلَا يُنقِدُونِ

আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও

Aal-i-Imraan (3:110) الكيم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### الله ماه المنه ال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### করতে পারবে না।

"क्या मैं उससे इतर दूसरे उपास्य बना लूँ? यदि रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो उनकी सिफ़ारिश मेरे कुछ काम नहीं आ सकती और न वे मुझे छुडा ही सकते है

کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (الله) رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

"SHALL I TAKE (OTHER) GODS BESIDES HIM? IF (ALLAH)

MOST GRACIOUS SHOULD INTEND SOME ADVERSITY

FOR ME, OF NO USE WHATEVER WILL BE THEIR

INTERCESSION FOR ME, NOR CAN THEY DELIVER ME.

/36/23

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

Az-ZUMAR (39:43)

بس<u>االله</u>م الرحمن

أَم ٱتَّخَدُوا مِن دُونِ ٱللهِ شُفَعَآءَ قُلْ أُوَلُوْ كَاثُوا لَا يَمْلِكُونَ شَىْـًا وَلَا يَعْقِلُونَ

তারা কি আল্লাহ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ

—Aal-i-Imraan (3:110) اللهم و المعروف و المعروبي و

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا الله المنوا الله والبنعوا الله الدين عامنوا الله والبنعوا الله والبنعوا الله والمنون وجهدوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

করেছে? বলুন, তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?

(क्या उनके उपास्य प्रभुता में साझीदार है) या उन्होंने अल्लाह से हटकर दूसरों को सिफ़ारिशी बना रखा है? कहो, "क्या यद्यपि वे किसी चीज़ का अधिकार न रखते हों और न कुछ समझते ही हो तब भी?"

کیا ان لوگوں نے اُللہ تعالی کے سوا (اوروں) کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجیئے! کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

What! Do they take for intercessors others besides Allah? Say: "Even if they have no power whatever and no intelligence?"

/39/43

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

تمام سفارش کا مختار أللہ ہی ہے সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন....

INTERCESSION BELONGS EXCLUSIVELY TO
ALLAH ONLY.....सिफ़ारिश तो सारी की सारी
अल्लाह के अधिकार में है

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Az-ZUMAR (39:44)



بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) — الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

قُل لِلهِ ٱلشّقْعَةُ جَمِيعًا لهُۥ مُلكُ ٱلسّمَّوَّتِ وَٱلأَرْضِ ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

कहो, "सिफ़ारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है। आकाशों और धरती की बादशाही उसी की है। फिर उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे।"

کہہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اُللہ ہی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے تم سب

بسالله عند الله عند

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے

SAY: "INTERCESSION BELONGS EXCLUSIVELY TO ALLAH ONLY (): TO HIM BELONGS THE DOMINION OF THE HEAVENS AND THE EARTH: IN THE END, IT IS TO HIM THAT YE SHALL BE BROUGHT BACK."

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-GHAAFIR (40:47)

بس<u>االله</u>م الرحيمان

وَإِدْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلنّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّوُا لِلذِّينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا ۚ إِتَا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فُهَلْ أَنتُم

بسوالله بسوالله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّهُ وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّالِي وَابْتُوا اللَّالِي وَالْمُوا اللَّالِي وَاللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ

Behold, they will dispute with each other in the Fire! The weak ones (who followed) will say to those who had been arrogant, "We but followed you: Can ye then take (on yourselves) from us some share of the Fire?

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দূর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি?

الله وَتَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَىٰ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَامِنَ اللهِ مَعْنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهِ مَا اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और सोचो जबिक वे आग के भीतर एक-दूसरे से झगड़ रहे होंगे, तो कमज़ोर लोग उन लोगों से, जो बड़े बनते थे, कहेंगे, "हम तो तुम्हारे पीछे चलनेवाले थे। अब क्या तुम हमपर से आग का कुछ भाग हटा सकते हो?"

اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے (جن کے یہ تابع تھے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ 40/47

### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَانَ كُلُونَا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَانَ كُلُونَا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَانَ كُلُونَا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنَ لَيْكُونَ لَعْلَاهُمُ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُمُ اللّهُ اللهُ وَلَوْ مِنْونَ وَأَكْثُونَ مِنْ اللهُ وَلَا لَهُ لَهُمُ لَهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُمُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللهُ وَلَوْ مِنْ وَلَوْلَ لَهُمْ لَاللّهُ لَا لَهُمْ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُمْ لَوْلَاللّهُ وَلَوْلَامِ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَالَالِهُ لَلْمُؤْمِنُونَ وَلَوْلَ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللهُ لَا لَاللّهُ لَهُمْ لَهُمْ لَلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُونُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُمْ لَلْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُؤْمِنُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَهُمْ لَلْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُوالِمُ لَلْمُؤْمِنَ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَالِهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ ل

what is wrong, and believing in Allaahu. Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 2 9

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

AL-GHAAFIR (40:48)

ۗ ۗ ۗ ۗ اللَّحْيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

THOSE WHO HAD BEEN ARROGANT WILL SAY: "WE ARE ALL IN THIS (FIRE)! TRULY, ALLAH HAS JUDGED BETWEEN (HIS) SERVANTS!"

অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।

المعروف و تَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَيْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَالَةُ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 3 0

## الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

वे लोग, जो बड़े बनते थे, कहेंगे, "हममें से प्रत्येक इसी में पड़ा है। निश्चय ही अल्लाह बन्दों के बीच फ़ैसला कर चुका।"

وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں ،أللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے کر چکا ہے /40/48

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-BAQARA (2:166)



بريالك المحكمة - الركونية - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا الله المنوا الله المنوا الله الله المنوا في سبيله المناون المناو

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

إِدْ تَبَرّاۡ ٱلّذِينَ ٱتُبِعُوا ۚ مِنَ ٱلّذِينَ ٱتّبَعُوا وَرَاٰوا ۗ ٱلعَدَابَ وَتقطعَت بِهِمُ ٱلأسْبَابُ

THEN WOULD THOSE WHO ARE FOLLOWED CLEAR
THEMSELVES OF THOSE WHO FOLLOW (THEM): THEY
WOULD SEE THE PENALTY, AND ALL RELATIONS
BETWEEN THEM WOULD BE CUT OFF.

অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক।

مَانَهُ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلَى الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَنْرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْدُهُمُ اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ لَكُونَ عَلَى اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَوْمِنُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ مِنْوَنَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَوْمِنُونَ وَالْمُونَ عَنْدُونَ وَالْمُعْرَبُونَ وَالْمُعْرَالُهُ مِنْونَ وَالْمُونَ وَالْمُعْرَالُهُمُ اللّهُ وَلَوْمِنُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعْرَالِهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُونُ وَلِهُ وَلَالْمُونَ وَلَالًا لَوْلًا لَمُونَ وَلّهُ وَلَيْكُونَ وَالْمُونُ اللّهُ وَلَالَعُونُ وَلَالْمُونَ وَلْمُ اللّهُ وَلَالَالِكُونُ وَلَالْمُ وَلَالْمُونُ وَلَوْمُ لَلْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُوا لَهُمُ اللّهُ وَلَالَالْمُونَ وَلَالَالُهُمُ اللّهُ وَلَالَالْمُونُ وَلَالُولُونُ وَلَالُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونُ وَلَالِهُ وَلَالُونُ وَلِهُ وَلِلْمُ لَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلَالْمُونُ وَلِهُ وَلِمُونُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونُ وَلَالِهُ وَلَالُونُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونُ وَلَالِهُ لَاللّهُ لَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ لَاللّهُ وَلَالْمُونُ وَلَاللّهُ وَلّهُ لَاللّهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ لِلللّهُ وَلِلْهُ لَاللّهُ لَلْمُونُ وَلَاللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ لِلللّهُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلِهُونُ لَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَ

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 3 2

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

जब वे लोग जिनके पीछे वे चलते थे, यातना को देखकर अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएँगे और उनके सम्बन्ध और सम्पर्क टूट जाएँगे

جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہوجائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے /2/166

### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

AL-BAQARA (2:167)

بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

### وَقَالَ ٱلذِينَ ٱتّبَعُوا لَوْ أَنّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَّلِكَ يُرِيهِمُ ٱللهُ أَعْمَّلُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

AND THOSE WHO FOLLOWED WOULD SAY: "IF ONLY WE HAD ONE MORE CHANCE, WE WOULD CLEAR OURSELVES OF THEM, AS THEY HAVE CLEARED THEMSELVES OF US."
THUS WILL ALLAH SHOW THEM (THE FRUITS OF) THEIR DEEDS AS (NOTHING BUT) REGRETS. NOR WILL THERE BE A WAY FOR THEM OUT OF THE FIRE.

এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া

المعروف وتنهون بالله وتوْمِنُون بالله وتوْمِنُون بالمعروف وتنهون كانتُم خيْرَ أُمّة أُخْرِجَت لِلنّاس تأمّرُون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوُمِنُون بالله ولو عامن أهل الكِتَاب لكان عن المنكر وتوُمِنُون بالله ولو عامن أهل الكِتَاب لكان خيرًا لهم مينهم المؤمنون وأكثرهم القسيقون YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 3 4

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

वे लोग जो उनके पीछे चले थे कहेंगे, "काश! हमें एक बार (फिर संसार में लौटना होता तो जिस तरह आज ये हमसे विरक्त हो रहे हैं, हम भी इनसे विरक्त हो जाते।" इस प्रकार अल्लाह उनके लिए संताप बनाकर उन्हें कर्म दिखाएगा और वे आग (जहन्नम) से निकल न सकेंगे

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوجائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح ألله تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے 2/167

### ·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

كہتے ہيں كہ رحمٰن اولاد والا ہے कहते है कि "रहमान सन्तान रखता है।

THEY SAY: "(ALLAAHU.SWT.) MOST

GRACIOUS HAS BEGOTTEN OFFSPRING."

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### <u>তারা বললঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ</u> <u>করেছে।</u>

**AL-ANBIYAA** (21:26)

بس<u>راللَّهم</u> الرحمن الرحيم

وَقَالُوا ۚ ٱتَّخَدُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سَبُحَٰنَهُۥ بَلْ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ

AND THEY SAY: "(ALLAH) MOST GRACIOUS HAS BEGOTTEN OFFSPRING." GLORY TO HIM! THEY ARE (BUT) SERVANTS RAISED TO HONOUR.

তারা বললঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।

بر الله عند الله عند

كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और वे कहते है कि "रहमान सन्तान रखता है।" महान हो वह! बल्कि वे तो प्रतिष्ठित बन्दे हैं

)مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے )غلط ہے (اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں

/21/26

### ·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·(\*)·

### ......AB KIS KA MAJAAL HAI KE WAHAN MOO KHOLE.....

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

AL-ANBIYAA (21:27)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

لَا يَسْبِقُونَهُ وَالْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

THEY SPEAK NOT BEFORE HE SPEAKS, AND THEY ACT (IN ALL THINGS) BY HIS COMMAND.

তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।

उससे आगे बढ़कर नहीं बोलते और उनके आदेश का पालन करते है

کسی بات میں أللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں 21/27/

Aal-i-Imraan (3:110) - الكنيم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

ASH-SHU'ARAA (26:91) (26:92)

(26:93) (26:94)(26:95)(26:96)

(26:97)(26:98)(26:99)(26:100)(26:101+102+103)

الله وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفَ وَتُنْهَوْنَ عَالَمُنُكُرُ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَنْ ٱلْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَنْ الْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَنْ اللهُمُ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ وَلَاكُونَ مِثَالِكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ وَلَاكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُلْمِيقُونَ وَلَكُونَا لَهُمُ مُنْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْلَ مِنْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ مُ اللهُ وَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَهُ مُ اللهُ وَالْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا لَوْلِهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَالَالِهُ وَلَوْلُونَ وَلَا لَا لَالْكُنْكُونُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللللمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الله

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 4 0

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

بس<u>ارالله</u>م الرحيمان

وَبُرِّرُتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُ فِنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَل مُبِينِ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا لَنَا مِن طَفِي مَعْمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا لَنَا مِن الْمُوْمِنِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا لَنَا مِن كَرّةً فَنكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا كَانَ الْكَثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا كَانَ الْكَثَرُهُم مَوْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا كَانَ الْكَثَرُهُم مَوْمِنِينَ ﴿ ١٠٨٠ وَمَا كَانَ الْكَثَرُهُم مَوْمِنِينَ ﴿ ١٠٨٠ كُنتُهُ وَمَا كَانَ الْكَثَرُهُم مَوْمِنِينَ ﴿ ١٠٨٠ وَمَا كَانَ الْكَثَرُهُم مَوْمِنِينَ ﴿ ١٠٨٠ وَمَا كَانَ الْكُونَ وَمَا كَانَ الْكُونُونَ مِنَ الْمَا وَمَا كَانَ الْكُونَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٤ وَمَا كَانَ الْكُونُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٤ وَمَا كُانَ الْكَثَرُهُم مَوْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٤ وَمَا كَانَ الْكُونُ وَسُونِينَ وَالْكُونُ وَلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ وَلُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَال

بسوالله. Aal-i-Imraan (3:110) مالانجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) عَلَيْهُ اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهُ وَابْتَعُوا اللَّهِ وَابْتَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةُ وَأَبْتَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةُ وَأَبْتَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةُ وَأَبْتَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةِ وَابْتَعُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



"AND TO THOSE STRAYING IN EVIL, THE FIRE WILL BE PLACED IN FULL VIEW;"

AND IT SHALL BE SAID TO THEM: 'WHERE ARE THE (GODS) YE WORSHIPPED-

"'BESIDES ALLAH? CAN THEY HELP YOU OR HELP
THEMSELVES?'

"Then they will be thrown headlong into the (Fire),- they and those straying in Evil,
And the whole hosts of Iblis together.

"They will say there in their mutual bickerings: (26:97)(26:98)(26:99)(26:100) (26:101)

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَانَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ القُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ القُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَيْمُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللهُ اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

"'BY ALLAH, WE WERE TRULY IN AN ERROR MANIFEST,
"'WHEN WE HELD YOU AS EQUALS WITH THE LORD OF
THE WORLDS;

"'AND OUR SEDUCERS WERE ONLY THOSE WHO WERE STEEPED IN GUILT.

"'Now, then, we have none to intercede (for us),

Nor a single friend to feel (for us).

/26/91/26/92

/26/93/26/94(26:95)(26:96)

এবং বিপথগামীদের সামনে উম্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।

তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে।

-----for 9mislems----by--Khatija + Kareemunnisa----folio: 1 4 3

#### يِّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجُهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🕍 swt. and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে আধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে।

তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবেঃ

(26:97)(26:98)(26:99)(26:100)(26:101)

আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম।

যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গন্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই গোমরাহ করেছিল।

Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—-folio:  $1\ 4\ 4$ 

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। এবং কোন সহৃদয় বন্ধু ও নেই।

/26/91/26/92

/26/93/26/94(26:95)(26:96)

और भडकती आग पथभ्रष्टि लोगों के लिए प्रकट कर दी जाएगी

और उनसे कहा जाएगा, "कहाँ है वे जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते रहे हो?

क्या वे तुम्हारी कुछ सहायता कर रहे है या अपना ही बचाव कर सकते है?"

फिर वे उसमें औंधे झोक दिए जाएँगे, वे और बहके हुए लोग

مسالله على الله على

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 4 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और इबलीस की सेनाएँ, सबके सब।

वे वहाँ आपस में झगड़ते हुए कहेंगे, (26:97)(26:98)(26:99)(26:100) (26:101)

"अल्लाह की क़सम! निश्चय ही हम खुली गुमराही में थे जबिक हम तुम्हें सारे संसार के रब के बराबर ठहरा रहे थे

और हमें तो बस उन अपराधियों ने ही पथभ्रष्ट किया अब न हमारा कोई सिफ़ारिशी है और न घनिष्ट मित्र

/26/91/26/92

/26/93/26/94(26:95)(26:96)

اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کردی جائے گی

Aal-i-Imraan (3:110) مرابعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 1 4 6

# الله الذينَ عَامَنُوا أَتَقُوا الله وَابْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَأَبْتَعُوا الذينَ عَامَنُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تَقْلُون وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ جو ألله

تعالیٰ کے سوا تھے، کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منھ ڈال دیے جائیں گے اور ابلیس کے تمام کے تمام لشکر بھی، وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے (26:90)(26:98)(26:90)

کہ قسم اللہ کی! یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے

جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 4 7

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

بیٹھے تھے

اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی (سچا) غم خوار دوست

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Ash-Shu'araa (26:102)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان

فلوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"'NOW IF WE ONLY HAD A CHANCE OF RETURN WE SHALL TRULY BE OF THOSE WHO BELIEVE!'"

—Aal-i-Imraan (3:110) اللهم وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu. Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 4 8

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا الله الله والمناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

হায়, যদি কোনরুপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম।

क्या ही अच्छा होता कि हमें एक बार फिर पलटना होता, तो हम मोमिनों में से हो जाते!"

اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے

/26/102

/26/103

# مالحمد المنافعة المن

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ایک زبردست نشانی ہے ان میں سے

اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں

নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

.....VERILY IN THIS IS A SIGN BUT MOST OF
THEM DO NOT BELIEVE......निश्चय ही इसमें एक
बड़ी निशानी है। इसपर भी उनमें से अधिकरतर
माननेवाले नहीं

اللَّهُمْنِ إِنَّ فِى دَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ

بسوالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 5 0

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا الله الله والمناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है। इसपर भी उनमें से अधिकरतर माननेवाले नहीं

یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں 26/103/



#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

AL-QASAS (28:62)

المعروف و تنهون والتاس تأمرون بالمعروف و تنهون وتنهون والتأم خير أُمّة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ألمنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكِتَاب لكان عن المُنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكِتَاب لكان خيرًا لهم مِنْهُمُ المُؤمنون وأكثرهم القسيقون YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 1 5 1

# مالحمد المنافعة المن

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

THAT DAY (ALLAAHU.SWT.) WILL CALL TO THEM, AND SAY "WHERE ARE MY 'PARTNERS'?- WHOM YE IMAGINED (TO BE SUCH)?"

যেদিন আল্লাহ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়?

ख़याल करो जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा और कहेगा, "

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 1 5 2

### Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

कहाँ है मेरे वे साझीदार जिनका तुम्हें दावा था?"

اور جس دن أللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں 28/62/

<u>হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা</u>
পথভ্রম্ভ করেছিলাম।আমরা তাদেরকে পথভ্রম্ভ
করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রম্ভ
হয়েছিলাম।....Our Lord! These are the
ONES WHOM WE LED ASTRAY: WE LED THEM

الله وَتَنْهَوْنَ عَامَنَ أَهُلُ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَوْمِنُونَ عِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُعْرِوفِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ عَنْ اللهِ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَنْدُولُ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ا

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-**folio:**  $1\,5\,3$ 

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا المناوا الله الله والمناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ASTRAY, AS WE WERE ASTRAY OURSELVES....."

ऐ हमारे रब! ये वे लोग है जिन्हें हमने बहका दिया
था। जैसे हम स्वयं बहके थे, इन्हें भी बहकाया।

AL-QASAS (28:63)

التعليم التعليم القول رَبّنَا هَٰوُلَآءِ الذِينَ الْعُولَاءِ النَّوْلُ رَبّنَا هَٰوُلَآءِ النَّذِينَ أَعْوَيْنَهُمْ كَمَا عُوَيْنَا تَبَرّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَوَيْنَا تَبَرّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيّانَا يَعْبُدُونَ مَا كَانُوٓا إِيّانَا يَعْبُدُونَ

THOSE AGAINST WHOM THE CHARGE WILL BE PROVED,
WILL SAY: "OUR LORD! THESE ARE THE ONES WHOM WE
LED ASTRAY: WE LED THEM ASTRAY, AS WE WERE
ASTRAY OURSELVES: WE FREE OURSELVES (FROM

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَالَعُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَوْلَوْمِنُونَ وَالْكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَا اللهُ ا

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

THEM) IN THY PRESENCE: IT WAS NOT US THEY
WORSHIPPED."

যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই এবাদত করত না।

जिनपर बात पूरी हो चुकी होगी, वे कहेंगे, "ऐ हमारे रब! ये वे लोग है जिन्हें हमने बहका दिया था। जैसे हम स्वयं बहके थे, इन्हें भी बहकाया। हमने तेरे आगे स्पष्ट

المعْدُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ عَنْ كَانَ كُورُ عَنْ اللّهُ وَلُو عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلُو عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

कर दिया कि इनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। ये हमारी बन्दगी तो करते नहीं थे?"

جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب پروردگلر ایہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے



AL-QASAS (28:64)



بسالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 5 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

<u>وَقِيلَ آَدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فُلَمْ</u> يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَدَابَ لَوْ أَتْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

IT WILL BE SAID (TO THEM): "CALL UPON YOUR 'PARTNERS' (FOR HELP)": THEY WILL CALL UPON THEM, BUT THEY WILL NOT LISTEN TO THEM; AND THEY WILL SEE THE PENALTY (BEFORE THEM); (HOW THEY WILL WISH) 'IF ONLY THEY HAD BEEN OPEN TO GUIDANCE!'

বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর। তখন তারা ডাকবে,। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে।

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَىٰ الْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَنْ الْمُنْ مِنْوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَا لَكُونَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَا لَكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُومُ اللهُ اللهُ وَالْمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتُومِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ اللهُ الله

# الله ما الله المنه المن

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত।

कहा जाएगा, "पुकारो, अपने ठहराए हुए साझीदारों को!" तो वे उन्हें पुकारेंगे, किन्तु वे उनको कोई उत्तर न देंगे। और वे यातना देखकर रहेंगे। काश वे मार्ग पानेवाले होते!

کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو ب ؤ، وہ ب ئیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے

/28/64

#### ·{**\***}··{**\***}··{**\***}··{**\***}··

Aal-i-Imraan (3:110) اللهم وَتَنْهَوْنَ عَالَمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَالَمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكُر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنْكُر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ حَنْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 158

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ صامان صامان

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

SABA (34:22)

#### ﷺ قُلِ ٱدْعُوا ٱلذِينَ رَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ لَا

مراالله على الله على

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 5 9

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَةٍ فِى ٱلسَّمَّوَّاتِ وَلَا فِى ٱلأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظهيرٍ

SAY: "CALL UPON OTHER (GODS) WHOM YE FANCY,
BESIDES <u>ALLAAHU</u>.SWT: THEY HAVE NO POWER,- NOT
THE WEIGHT OF AN ATOM,- IN THE HEAVENS OR ON
EARTH: NO (SORT OF) SHARE HAVE THEY THEREIN, NOR
IS ANY OF THEM A HELPER TO <u>ALLAAHU</u>.SWT:.

বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর

الله وَتُنْهَوْنَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أُهُلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنْ الْمُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أُهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَاللهِ وَلَوْ عَامِنَ اللهِ مَعْدُونَ عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَاللهِ وَلَوْ عَلَيْكُ وَلَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَيْكُ وَلَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَلِيقُونَ عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهِ وَلَا عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْكُونُ وَلَا لَا لَا عَلَى الْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَاكُمُ الْعُلْمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَامُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَالِقُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَاكُونُ وَلَالِهُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي لِللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَالِكُونُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَاكُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِكُونُ وَلِلْكُونُ لِللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَاللّهُ عَلَاكُونُ وَلَالِكُونُ لِلْكُونُ وَلَاللّهُ وَلَالُونُ وَلَالِكُونُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ عَلَيْكُونُ لِلللّهُ عَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُولُ لَلْكُونُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ عَلَالُول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।

कह दो, "अल्लाह को छोड़कर जिनका तुम्हें (उपास्य होने का) दावा है, उन्हें पुकार कर देखो। झूठे देव जमीन और आस्मानों में कणभर चीज़ के मालिक भी नही है- और न उन दोनों में उनका कोई साझी है और न उनमें से कोई उसका सहायक है।"

کہہ دیجیئے! کہ أللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے (سب) کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی

بسالله بسالله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 6 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی اُللہ کا مددگار ہے /34/22



COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

SABA (34:23)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّقَعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَى ۚ إِذَا قُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِىُ ٱلْكَبِيرُ

"NO INTERCESSION CAN AVAIL IN HIS PRESENCE, EXCEPT FOR THOSE FOR WHOM HE HAS GRANTED

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 6 2

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

PERMISSION. SO FAR (IS THIS THE CASE) THAT, WHEN TERROR IS REMOVED FROM THEIR HEARTS (AT THE DAY OF JUDGMENT, THEN) WILL THEY SAY, 'WHAT IS IT THAT YOUR LORD COMMANDED?' THEY WILL SAY, 'THAT WHICH IS TRUE AND JUST; AND HE IS THE MOST HIGH MOST GREAT'."

যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান।

Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمْدُ وَنُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أُهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 6 3

# الله ما الذين عَامَنُوا أَتَقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَابْتَعُوا الله وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और उसके यहाँ कोई सिफ़ारिश काम नहीं आएगी, किन्तु उसी की जिसे उसने (सिफ़ारिश करने की) अनुमित दी हो। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाएगी, तो वे कहेंगे, "तुम्हारे रब ने क्या कहा?" वे कहेंगे, "सर्वथा सत्य। और वह अत्यन्त उच्च, महान है।"

شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہوجائے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کردی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پرودگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند وبالا اور بہت

بسرالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 6 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

بڑا ہے /34/23

#### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা
তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।.....AND
THOSE WHOM YOU INVOKE BESIDES HIM
HAVE NOT THE LEAST POWER....उससे हटकर
जिनको तुम पुकारते हो वे एक तिनके के भी
मालिक नहीं

مسالله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 6 5

# مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### **COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.**

FAATIR (35:13)

بس<u>اراللهم</u> الرحيم

يُولِجُ ٱليْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱليْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى دَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُكُمْ لهُ ٱلمُلكُ وَٱلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

HE MERGES NIGHT INTO DAY, AND HE MERGES DAY
INTO NIGHT, AND HE HAS SUBJECTED THE SUN AND THE
MOON (TO HIS LAW): EACH ONE RUNS ITS COURSE FOR
A TERM APPOINTED. SUCH IS <u>Allaahu.swt</u> your
Lord: To Him belongs all Dominion. And those

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

WHOM YE INVOKE BESIDES HIM HAVE NOT THE LEAST POWER.

তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।

वह रात को दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट करता हैं। उसने सूर्य और चन्द्रमा को काम में लगा रखा है। प्रत्येक एक नियत समय पूरी करने के लिए चल रहा

# الله ماه المنه ال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

है। वही अल्लाह तुम्हारा रब है। उसी की बादशाही है। उससे हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे एक तिनके के भी मालिक नहीं

وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب وماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں

\_قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائیں گ<u>ے কেয়ামতের দিন তারা .</u>

> بسوالله. (3:110) Aal-i-Imraan—• الراجيجة

كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 6 8

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# তামাদের শেরক অস্বীকার করবে।..On THE DAY OF JUDGMENT THEY WILL REJECT YOUR "PARTNERSHIP......और क़ियामत के दिन वे तुम्हारे साझी ठहराने का इनकार कर देंगे। FAATIR (35:14)

بس<u>اراللهم</u> الرحيم

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

IF YE INVOKE THEM, THEY WILL NOT LISTEN TO YOUR CALL, AND IF THEY WERE TO LISTEN, THEY CANNOT

الله وَتنْهَوْنَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلِيقُونَ كَانَ كَانَ عَنْ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُليقُونَ كَانَ عَنْ اللهِ مِينَّهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُليقُونَ عَنْ اللهِ مِينَّالُهُ اللهِ عَنْ اللهِ مِينَاهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُليقُونَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مِينَاهُمُ اللهُ وَلُوْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مِينَاهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مِينَاهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ANSWER YOUR (PRAYER). ON THE DAY OF JUDGMENT THEY WILL REJECT YOUR "PARTNERSHIP". AND NONE, (O MAN!) CAN TELL THEE (THE TRUTH) LIKE THE ONE WHO IS ACQUAINTED WITH ALL THINGS.

তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরক অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुनेगे नहीं। और यदि वे सुनते तो भी तुम्हारी याचना स्वीकार न कर सकते और क़ियामत के दिन वे तुम्हारे साझी ठहराने का इनकार

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمْدُ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ كُنْرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَالَمُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللّهُ عَنْدُهُ مُ اللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَى اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَوْ عَنْدُ اللّهُ وَلَا عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَوْ عَنْدُ اللّهُ وَلَوْ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

# Al-Maaida (5:35) الله الذين عَامَنُوا أَتَقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَابْتَعُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### कर देंगे। पूरी ख़बर रखनेवाला (अल्लाह) की तरह तुम्हें कोई न बताएगा

اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر (بالفرض) سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائیں گے۔ آپ کو کوئی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا 25/14

#### ·{**\***}·**{\***}·**{\***}·**{\***}·**{**\*}·**{**\*}·**{**\*}·

دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور ۔ ۔ تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 7 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা
এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ।...These
ARE NOTHING BUT NAMES WHICH YE HAVE
DEVISED,- YOU AND YOUR FATHERS,.... यह तो
बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा
ने रख लिए है।

**COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.** 

An-Najm (53:23)

بس<u>االله</u>م الرحمان

إِنْ هِىَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلُطْنِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظنّ وَمَا تَهْوَى ٱلأَنقُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلهُدَىَ

Aal-i-Imraan (3:110) مرابلاتهم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 7 2

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

These are nothing but names which ye have devised,- ye and your fathers,- for which <u>Allaahu.swt</u> has sent down no authority (whatever). They follow nothing but conjecture and what their own souls desire!- Even though there has already come to them Guidance from their Lord!

এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের

المعروف وتنهون بالله وته وأمرون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن أمنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان عن المنكر وتؤمنون بالله ولو عامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم القسيقون كالموضون وأكثرهم القسيقون كالموضون والكثرهم المؤمنون والكثرهم المؤمنون والكثرهم القسيقون كالمؤمنون والكثرهم المؤمنون والكثرهم المؤمنون والكثرهم المؤمنون والكثرهم المؤمنون والكثرة المؤمنون والكثرة المؤمنون والكثرة الكثرة المؤمنون والكثرة المؤمنون والكثرة الكثرة ال

# الله ماه المنوا أَتقُوا الله وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَالْمُعُونِ وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لِعَلَكُمْ تُقْلُونِ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে।

वे तो बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए है। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। वे तो केवल अटकल के पीछे चले रहे है और उनके पीछे जो उनके मन की इच्छा होती है। हालाँकि उनके पास उनके रब की ओर से मार्गदर्शन आ चुका है

دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں اُللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقینا ان کے رب کی طرف سے ان کے ہیں۔ اور یقینا ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے

بسوالله عبر الله عبر

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 1 7 4

# مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

/53/23

#### ·{**\***}·{**\***}·{**\***}·{**\***}·

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

An-Najm (53:26)

ﷺ وَكُمْ مِّن مَلْكٍ فِى ٱلسَّمُّوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَّعَتُهُمْ شَىٰـًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرَّضَىَ

HOW MANY-SO-EVER BE THE ANGELS IN THE HEAVENS,

THEIR INTERCESSION WILL AVAIL NOTHING EXCEPT

AFTER ALLAAHU.SWT HAS GIVEN LEAVE FOR WHOM

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْمُ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَالَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ كُولُونِ مَا كُولُونِ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ لَا لَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَالَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 7 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

HE PLEASES AND THAT HE IS ACCEPTABLE TO HIM.

আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন।

आकाशों में कितने ही फ़रिश्ते है, उनकी सिफ़ारिश कुछ काम नहीं आएगी; यदि काम आ सकती है तो इसके पश्चात ही कि अल्लाह अनुमति दे, जिसे चाहे और पसन्द करे।

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اُللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی

Aal-i-Imraan (3:110) جيرالله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 7 6

# مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے 53/26/

???Am I ONE AMONGST THEM???

مؤمنون

بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں ہسے روکتے ہیں، সমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে

অপরের সহায়ক...The Believers, men and

 WOMEN, ARE PROTECTORS ONE OF

 ANOTHER:...मोमिन मर्द औऱ मोमिन औरतें, वे

 सब परस्पर एक-दूसरे के वली-सहायक है....

بساله المحمد - المحمد - المحمد - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 7 7

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AT-TAWBA (9:71)

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَّتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآءُ بَعْضَ وَأَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصّلُوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولُهُۥ ٓ أُوْلَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ

THE BELIEVERS, MEN AND WOMEN, ARE PROTECTORS ONE OF ANOTHER: THEY ENJOIN WHAT IS JUST, AND FORBID WHAT IS EVIL: THEY OBSERVE REGULAR PRAYERS, PRACTISE REGULAR CHARITY, AND OBEY ALLAH AND HIS MESSENGER. ON THEM WILL ALLAH POUR HIS MERCY: FOR ALLAH IS EXALTED IN POWER,

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتُنْهَوْنَ وَلَمُعُرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ وَلَكُتَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَا اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَنْمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْمِنَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَ وَالْمُوالِونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُونَ وَالْكُونُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالِكُونُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُونَ اللهُ الله

# Al-Maaida (5:35) الله والمنعوا الله المنعوا في سبيله لعلكم تعلم تعلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

WISE.

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

रहे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वे सब परस्पर एक-दूसरे के मित्र है। भलाई का हुक्म देते है और बुराई से रोकते है। नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते है और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन करते हैं। ये वे

Aal-i-Imraan (3:110) اللهم وَتَنْهَوْنَ عِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ حَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ حَنْ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu. Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 7 9

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### लोग है, जिनकर शीघ्र ही अल्लाह दया करेगा। निस्सन्देह प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है

مومن مرد وعورت آپس میں ایک دوسرے کے (مددگار ومعاون اور) دوست ہیں، وہ بھاائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا اللہ کی اور اس کے ،لاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا بیشک اللہ غلبے والا تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا بیشک اللہ غلبے والا ہے۔

\(\delta\) \(\delta\)

Aal-i-Imraan (3:110) مرابلاتهم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 8 0

# مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# جون هي Who is the Waly-for <u>THE MUSLIMS...</u> वली कोन ? সাহায্যকারী-????? ముస్టిములకు "వల్రీ" ?





PAGE: + NASR-HELP

Page: - أكثر الناس MAJORITY / MOB...
Page: -Muminoon+Ebadur-Rahman

أدعية ... صفحة -Page --Duas-Supplications-invocations

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 8 1

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FAATIHA (1:1)

# بِسنم ٱللهِ ٱلرّحْمَٰنِ ٱلرّحِيم

IN THE NAME OF ALLAH, THE ENTIRELY MERCIFUL, THE ESPECIALLY MERCIFUL.

# अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दयावान हैं।

### শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম

الله وَتُهُوْنَ وَتُهُوْنَ وَتُهُوْنَ وَتُهُوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَنْ اللهِ مَعْنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَاللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ مُعْمُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَالْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَاللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مُعْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَاللهُ وَلَا لَهُ مُ مِنْهُمُ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ وَلَا لَا لَهُ مُ مِنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْهُمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُعُونَ اللهُ ال

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# করুণাময়, অতি দয়ালু।

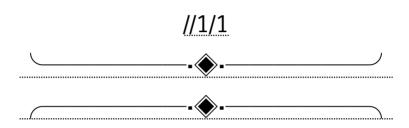

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-IKHLAAS (112:1)



قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ

SAY, "HE IS ALLAAHU , [WHO IS] ONE,

कहो, "वह अल्लाह यकता है,

# বলুন, তিনি আল্লাহ, এক,

112/1(112:1) (-AL QURAN-)

Aal-i-Imraan (3:110) مرابعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنْمِدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 1 8 3

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُوا الله وَالْمُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



ALLAAHU , THE ETERNAL REFUGE.

# अल्लाह निरपेक्ष (और सर्वाधार) है,

# আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,

(112:2) (-AL OURAN-)((- YUSUF ALI-))

ALLAAHU ీ, IS THE ONLY ETERNAL, (ALL THE CREATURES NEED HIM , BUT HE IS FREE OF NEEDS AND WANTS.); మొదటినుండి ఆఖిరతు వరకూ వుండిన/వూడిన/రాబోయే ---మొత్తం అన్ని మఖ్-లూకు'

بساله الله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 184

# الله ما المنها الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الهِ الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتُعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتُتُوا الله وَابْتُتُمُ وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُوا الله وَابْتُهُ وَابْتُوا الله وَنْتُوا الله وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْتُوا اللّه وَالْتُوا اللّه وَالْتُوا الله وَاللّه وَالْتُوا اللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

లూ కలిసికట్టుగా ఇబాదతు చేసినా/ చేయకపోయినా అల్లాహు తఆలా వారికి రవంతయే లాభము గానీ / యే నష్టము గానీ కలిగించలేవు.(హదీసు)



—....ముస్లిములకు "

వలీ"-యెవరో??????

# ولي کون ھے

ALLAAHU (Patron, Lord,

PROTECTOR AND SUPPORTER, AND EVERY THING TO THE

Mu'Amineen.), •••-

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



الله

## وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ُ

بساللهم Aal-i-Imraan (3:110) — الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 8 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# (257:2جزء من) .....َ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

#### **AL-BAQARA** (2:257)

जो लोग ईमान लाते है, अल्लाह उनका रक्षक और सहायक है। वह उन्हें अँधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया तो उनके संरक्षक बढ़े हुए सरकश है। वे उन्हें प्रकाश से निकालकर अँधेरों की ओर ले जाते है। वही आग (जहन्नम) में पड़नेवाले है। वे उसी में सदैव रहेंगे

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী,

### চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

#### 2/257

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio:  $1\ 8\ 6$ 

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتُوا الله وَابْتُنْ وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَابْتُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-BAQARA (2:257)

ALLAAHU Is your Maula (Patron, Lord,

Protector and Supporter, etc.), అల్లాహు -జల్ల
జలాలహూ- నిజమైన ఏకైక "వలీ"----ప్రజల కళ్ళను
కమ్ముకొన్న అవిశ్వాస కావరచీకటి తెరలను తొలగించి
,జనాలను, (తమ ఇస్లాము)వెలుగు లోకి
చేరుస్తారు.

ALLAAHU IS THE ALLY OF THOSE WHO BELIEVE. HE:

BRINGS THEM OUT FROM DARKNESSES INTO THE LIGHT. AND THOSE WHO DISBELIEVE - THEIR ALLIES ARE TAGHUT. THEY(THE FALSE GODS) LEAD PEOPLE

الله وَتنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقُسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَانَ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونِ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَالْكُونُ وَلَونَ وَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ ولَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِللَّهُ وَلَالْكُو

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُوا الله وَالْمُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

OUT OF THE LIGHT INTO DARKNESSES. THOSE ARE THE

COMPANIONS OF THE FIRE; THEY WILL ABIDE

ETERNALLY THEREIN.

ALLAAHU IS THE PROTECTOR OF THOSE WHO
HAVE FAITH: FROM THE DEPTHS OF DARKNESS HE:

ALLAAHU

WILL LEAD THEM FORTH INTO LIGHT. OF THOSE WHO
REJECT FAITH THE PATRONS ARE THE EVIL ONES: THEY
WILL LEAD THEM FORTH INTO THE DEPTHS OF
DARKNESS FROM LIGHT.

THEY WILL BE COMPANIONS OF THE FIRE, TO DWELL
THEREIN (FOR EVER).

2/257

الله عَن أَمَة أَخْرِجَت لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْمُ خَيْرَ أُمَة أَخْرِجَت لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُثَكِّرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلْكَانَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَرَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



#### BEWARE!!!

"వలీ"-యిక్కడే ? -అని మరోవైపు చూపించే అనుమాన పిసాచాల రోక్-థామ్ కేలియే ఈ కింది కు'ర్ఆనీ ఆయాతులను కూడా స్ట్రడీ చేయటంచాలా అవసరం సుమా!!!

THE FOLLOWING AAYAATS CLEARLY DECLARE THAT

THERE IS NO OTHER WALY EXCEPT ALLAAHU

ALLAAHU

IS YOUR MAULA (PATRON, LORD,

PROTECTOR AND SUPPORTER, ETC.).

2:107;2:120;2:257;3:68;6:51;8:40; 9:116;9:51;11:20; 11:113;12:101;

13:37;17:111;18:26;22:78;29:22;29:41;32:4;42:6;

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتَوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتَوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَاللهِ وَلَوْ عَامِنَ اللهِ وَلَوْ عَامِنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ وَاللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَا عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلُونَ وَالْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا عَنْدُونَ وَالْكُونُ وَالْمُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَاللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَا لَا لَهُ مُ اللهُ وَاللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ وَالْمُ الْكُونُ وَلَالَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْتُلْكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

42:9;42:28;42:31;45:19;++++++

చదవాలను కొంటే ఇంకా మస్తుగా వున్నాయ్ ఆయాతులు !!!



ALLAAHU ీ is your Maula (Patron, Lord, Protector and Supporter, etc.), అల్లాహు -జల్ల

జలాలహూ– మాత్రమే ,నిజమైన ఏకైక "వలీ"– అంటే

మీకు అన్నివిధాలా రక్షకులు - గొప్ప సహాయాలు

అందించే వారు !!!

ఊహా -మిధ్యా -తాగూ'తు లు కోకోల్లలు-చెలామణిలో బాజార్ బహోత్ 'గరమ్ !!!



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 9 0

# الله ماه المنوا التقوا الله وابْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَابْتَعُوا اللهِ وَابْتَعُوا اللهِ الوَسِيلة وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AAL-I-IMRAAN (3:150)



# بَلِ ٱللهُ مَوْلَلكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلتَّصِرِينَ

BUT ALLAAHU IS YOUR PROTECTOR, AND HE IS

THE BEST OF HELPERS.

AAL-I-IMRAAN (3:150)

NAY, ALLAAHU IS YOUR PROTECTOR, AND HE IS

THE BEST OF HELPERS.

3/150

बिल्क अल्लाह ही तुम्हारा संरक्षक है; और वह सबसे अच्छा सहायक है

বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে

الله وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَثِيرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَكُونَ وَالْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَكُونَ وَالْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَا لَكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَيْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَلَوْلُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَلَالْكُونَ وَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالَالِهُ وَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَهُمُ الْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالَالِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ ولَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ ولَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ لَلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِلْلِلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ لِلْكُونُ وَلَالِلِلْكُونُ و

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 9 1

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### উত্তম সাহায্য।

/R/3/150

#### ముఅమినులకు వలీ+మోలా



ALLAAHU is your Maula (Patron, Lord,

Protector and Supporter, etc.), అల్లాహు -జల్ల

జలాలహూ- మాత్రమే ,నిజమైన ఏకైక "వలీ"- అంటే

అత్యంతగొప్ప రక్షకులు అతిమంచి సహాయాలు

అందించే వారు !!!



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



# وَإِنْ تُوَلُواْ فَاعْلَمُوا أَنِّ اللهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ المَوْلَى ' وَنِعْمَ النّصِيرِ ) المَوْلَى ' وَنِعْمَ النّصِيرِ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 9 2

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَاللّه وَابْتُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَاللّه وَل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-ANFAAL (8:40)

किन्तु यदि वे मुँह मोड़े तो जान रखो कि अल्लाह संरक्षक है। क्या ही अच्छा संरक्षक है वह, और क्या ही अच्छा सहायक!

আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

BUT IF THEY TURN AWAY - THEN KNOW THAT ALLAH IS YOUR PROTECTOR. EXCELLENT IS THE PROTECTOR, AND EXCELLENT IS THE HELPER.

/8/40

<sub>(-AL QURAN-)</sub>ముఅమినులకు వలీ+మోలా

AND IF THEY TURN AWAY, THEN KNOW THAT

ALLAAHU is your Maula (Patron, Lord,

المعروف و تَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَيْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَالَةُ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 193

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله اله الذين عَامَنُوا الله الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْهُ وَابْتُنْ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُنْهُ وَابْتُنْ الله وَابْتُنْهُ وَالله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُنْهُ وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

PROTECTOR AND SUPPORTER, ETC.), (WHAT) AN EXCELLENT

MAULA, AND (WHAT) AN EXCELLENT HELPER! (8:40)

(- Hilali and Khan-)Al-A'raaf (7:196)



అల్లాహు –జల్ల జలాలహూ– మాత్రమే ,నిజమైన ఏకైక "వలీ"– వారే"'కితాబు'"ను

"నాజిలు" చేసి---"సాలిహీను"ల భాద్యతనూ

చేపట్టాలరు!!!



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بس<u>االله</u>م اللحمان الرحيمان

إِنَّ وَلَّۦِّىَ ٱللهُ ٱلذِى نَرُّلَ ٱلْكِتَٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَى ٱلصَّلِحِين

INDEED, MY PROTECTOR IS ALLAH, WHO HAS

سرالله. Aal-i-Imraan (3:110) - اللاجمار

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 9 4

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# SENT DOWN THE BOOK; AND HE IS AN ALLY TO THE RIGHTEOUS.

निश्चय ही मेरा संरक्षक मित्र अल्लाह है, जिसने यह किताब उतारी और वह अच्छे लोगों का संरक्षण करता है

আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের।

یقیناً میرا مددگار اُللہ ٔ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے ۔ 7/196

PROCLAIMED BEFORE THE KUFFAAR :-) -INDEED, MY

PROTECTOR IS ALLAAHU.S.W.T., WHO HAS SENT DOWN

THE BOOK-AL-QURAANU; AND HE IS AN ALLY TO THE

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 9 5

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله اله الذين عَامَنُوا الله الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْهُ وَابْتُنْ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُنْهُ وَابْتُنْ الله وَابْتُنْهُ وَالله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُنْهُ وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### RIGHTEOUS SAALIHEEN.. (7:196)



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



"القُرْآنُ مَجِيد) القُرْآنُ مَجِيد) (-AL QURAN-)

AL-BUROOJ (85:21)

# नहीं, बल्कि वह तो गौरव क़ुरआन है, বরং এটা মহান কোরআন,

# But this is an honored Qur'an 85/21

Aal-i-Imraan (3:110) اللهم المنافقة ال

خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 9 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AL-QUR'AN IS GLORIOUS (85:21) (- PICKTHALL-)



అల్లాహు -జల్ల జలాలహూ- మాత్రమే ,నిజమైన ఏకైక "వలీ"- వారే "'గా'ఫిరు'"-తౌబః 'కబూలుచేసేది

ವಾರೆ -

-అతికఠినంగ శిక్షించేదీ వారే -

అంతులేని సంపదలకు ఏకైక "మాలిక్"-

ఏగతీ లేక అందరూ తిరిగి పోవాల్సింది వారి

సమక్షంలో కే!!!



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



ألله : عَافِرُ الدَّنْب

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 1 9 7

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

> اِللهُ: َقَابِلُ التَّوْبِ اللهُ: شَدِيدُ العِقابِ اللهُ :ذِوُ الطَّوْلِ اللهُ إِلَّا هُوَ الطَّوْلِ المَصِيرِ المَصِيرِ

> > AL-GHAAFIR (40:3)

जो गुनाह क्षमा करनेवाला, तौबा क़बूल करनेवाला, कठोर दंड देनेवाला, शक्तिमान है। उसके अतिरिक्त कोई पूज्य-प्रभु नहीं। अन्ततः उसी की ओर जाना है

পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ?476;ান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।

المعروف وتنهون بالمعروف وتنهون وتنهون بالمعروف وتنهون كنتم خير أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنْهَوْنَ عَن أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَانَ عَن اللّهُ وَلُوْ عَامِنَ اللّهُ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَن اللّهُ وَلُوْ عَامِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ كَانَ عَنْ كُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمِنُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

THE FORGIVER OF SIN, ACCEPTOR OF REPENTANCE, SEVERE IN
PUNISHMENT, OWNER OF ABUNDANCE. THERE IS NO DEITY

EXCEPT HIM; TO HIM IS THE DESTINATION.

/40/3

ALLAAHU is The forgiver of sin,

ALLAAHU Sis the acceptor of repentance,

ALLAAHU is severe in punishment,

ALLAAHU IS THE OWNER OF ABUNDANCE

. There is no deity except HiM ; to HiM is the Final Journey. (40:3)



بسوالله. Aal-i-Imraan (3:110) --- الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 1 9 9

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل

ہیں

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।----They are like CATTLE,- NAY MORE MISGUIDED:---- ব पशुओं की तरह है, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट है।

AL-A'RAAF (7:179)

بس<u>االلهم</u> <u>الرحم</u>ن

وَلقَدْ ذَرَأْتا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلجِنِّ وَلَقَدْ ذَرَأْتا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلجِنِّ وَلَهُمْ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ

بسرالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 0

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَادَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَئِكَ كَٱلأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ الْوَلَّئِكَ هُمُ ٱلْعَٰفِلُونَ الْوَلَّئِكَ هُمُ ٱلْعَٰفِلُونَ

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کئے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کی جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں

بر الله عند الله عند

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু
জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার
দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ
রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের
কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা
চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও
নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল,
শৈথিল্যপরায়ণ।

MANY ARE THE JINNS AND MEN WE HAVE
MADE FOR HELL: THEY HAVE HEARTS
WHEREWITH THEY UNDERSTAND NOT, EYES
WHEREWITH THEY SEE NOT, AND EARS

المنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَالَمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 2

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

WHEREWITH THEY HEAR NOT. THEY ARE LIKE CATTLE, - NAY MORE MISGUIDED: FOR THEY ARE HEEDLESS (OF WARNING).

निश्चय ही हमने बहुत-से जिन्नों और मनुष्यों को जहन्नम ही के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आँखें है जिनसे वे देखते नहीं; उनके पास कान है जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह है, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट है। वही लोग है जो ग़फ़लत में पड़े हुए है.../7/179



بسوالله. (3:110) Aal-i-Imraan—• الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 3

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### SOME MORE PRESENTATIONS FROM US

#### @ ARCHIVE.ORG.TELUGU BOOKS

<u>Www.ARCHIVE.ORG.TELUGU</u> BOOKS లో

అల్లాహు.సుబహానహూ వ తఆలా వారి-అనుగ్రహసహకారాలతోనే

ఇన్ని ఫైల్పు తయారుచేయగలితిమి!

(1) హువల్లాహుల్లజీ లాఇలాహ ఇల్లా హూ//

"వ మా 'కదరుల్లాహ హ'క్క 'కదరిహీ-//

(2)"కబాయిరు–గొప్పనేరాలు ".//

(3) అరబీ గ్రామరు మునక్కః-\_// అరబీ గ్రామరు కుర్ఆను

ఉదాహరణలతో -పార్ట్.1 + 2

(4) అరబీ అక్షరాలు..//

(5) అరబీ షార్టు కట్సు..//

(6) తౌబః //

بسوالله بسوالله

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

(7) తవక్కులు //

(8) సలాము //

- (9) ఇస్లాములో లౌ జిహాదు లేదు //
- (10) ముస్లిములకు వలీ యెవరు ??
- (11) ముస్లిములకు దైవసహాయం...//

(12) యెల్లాయే దేవుడు //

(13) ఇస్లామీయ లెక్చర్సు - ఆడియో //

(14) మనిషి పోకడలు //

(15) Anglo-Telugu Arabic Grammar //

(16) అపద్దం, పరోక్ష నింద,ఈర్వ్య, //

(17) ARABIC GRAMMAR WITH QURANIC EXAMPLES //

(18) Furqan- Quran-Coran //

(19) TELUGU MEANING AND ETIOLOGY //

Aal-i-Imraan (3:110) الله المعروف وتنهون كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu.—.Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 5

### يَّأَيُّهَا ٱلذينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجُهدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means oof nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

(20) తెలుగు అరబీ ద్రావిడ పదకోశం //

(21) అసలు దేవుడులేడా / ఊహలకు అందని దేవుడు //

(22) GOD- THE EVER ELUSIVE ENIGMA //

(23) THEY HAVE NOT RECOGNIZED ALLAAHU .SWT......//

(24) FAITH IN ISLAAM / BASICS OF ISLAAM //

(25) కబాఇరు గొప్పనేరాలు // మనిసిచేసే తప్పులకు

దైవదండనలు-

(26) ALQAARIAH-ప్రళయం //

(27) ALA ES EN VERDAD, FUERTO-IN SPANISH //

(28) Jardins du Paradis-in French //

(29) హిజాబు-HIJAB-//

(30) DONOT INSULT OTHERS GODS-

(31) బేరిదేవరగళన్న అవమానిసబేడ---కన్నడ //

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 6

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

(32) ముఅమిను-MUMINOON //

(33) URDU NEEDS REFORMS-

أردو تحتاج الي الإصلاح (34)

(35) পরদা বাংগলা

(36) అరబీ ఉఛ్చారణలు-తజ్వీదు

(37) तौबः

(38) आरबी आक्षरमाला

(39) आरबी षार्टकट्स्

(40) तवक्कुल

(41) VELO -ISLAMICA-HIJAB-SPANISH

(42) VOILE ISLAMIQUE-HIJAB-FRENCH

(43)

+++++MORE BOOKS IN THE OFFING

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 2 0 7

### يَّأَيُّهَا ٱلذينَ ءَامَنُوا ۗ ٱتقوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجِهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means oof nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### **FROM**

+ KHATIJA ZULFEOAR + KAREEMINNISSA ....

+++ జిడ్డుజాహిలు

++ + జుల్పికార్అలీ

+°++ M7NISSARD

كيرك ويلابادي +++

+++ ಅಂದವೆಂದಾಲವಿಂದಿವೆರುದು

+++ రాబంధుల డేగబందుల సింబయాటిక్ సింపోనీ-

+++ CONMEN BRIGANDS BRIGADES

+\*+\*+\*+\*

GENERAL BOOKS

(1) GODMEN, FAKIRS....//

(2) CKD-కిడ్నీజబ్బు- PART.1+ PART.2//

Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa**—-folio:** 2 0 8

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

(3) కనక శునక జాగిలాలూ సునకాలూ //

(4) సామెతలు //

(5) సన్యాసులు-యెదవసన్నాసులు //

అల్లాహు.సుబహానహూ వ తఆలా అనుగ్రహిస్తే + మలికుల్ మోతు వచ్చేవరకూ - ఇంకా యెన్నో చేయాలని మాతపన...

.....IN PROCESS....

షిర్కు-అతిగొప్పఘోరాతిఅఘోరం-

3కోట్లా/30 కోట్లా/ 1టా

ఫిలిస్తీన్-అక్సా-అంటే దూరమేనా?

వసీలః

మునాఫికుడు

ముప్రికుడు

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 0 9

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُوا الله وَالْمُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### శిశినపటేలుడు

కాఫిరుడు

ముఖ్బిరు-ముతఫ్పిఫుడు

దేవీలు- టీవీలు-4-బీవీలు-అవాకులు చవాకులు-1-మార్-తీన్3-

తలాకులు-1-ఏకైక పట్లపోటేలు

రాబందులొస్తున్నాయ్ -మీ జకాతుకోడిపిల్లలను

బద్రంజేసుకోండోయ్-

గండిదొండిపేటలలో వొజ్జబోజ్జ బండితులు-

MYTH OF DELUSIONAL VEGANISM...మిథ్ ఆఫ్ నానాగడ్డి శాఖాహారం



হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

WHEN IS DIVINE HELP COMING?? ??



بروالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

———for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 2 1 1

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio:  $2\ 1\ 2$ 

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।To HELP BELIEVERS IS EVER INCUMBENT UPON US.∰

और ईमानवालों की सहायता करना तो हमपर एक हक़ <u>है</u>



وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فُجَاءُوهُمْ إِالْبَيِّنَاتِ فَاتْتَقَمْنَا مِنَ الذِينَ أَجْرَمُوا ﴿ وَكَانَ حَقًا (30:47) عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين

Ar-Rooм (30:47)

بسيالكون Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلمُنْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 1 3

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لا ئے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ **ہم پر** 

# مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے

हम तुमसे पहले कितने ही रसूलों को उनकी क़ौम की ओर भेज चुके है और वे उनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए। फिर हम उन लोगों से बदला लेकर रहे जिन्होंने अपराध किया, और ईमानवालों की सहायता करना तो हमपर एक हक़ है

আপনার পূর্বে আমি রসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি

بسالله بسالله عند الله عند ال

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 1 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# <sub>দিয়েছি।</sub> মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব

#### 30/47

(-AL QURAN-)VERILY WE SENT BEFORE THEE (MUHAMMAD)

MESSENGERS TO THEIR OWN FOLK. THEN WE TOOK VENGEANCE UPON

THOSE WHO WERE GUILTY (IN REGARD TO THEM). TO HELP

BELIEVERS IS EVER INCUMBENT UPON US.

నస్రుమ్ మీన అల్లాహీ -జల్ల జలాలహూ-( వారి సహాయం) తిరుగులేని విజయమే!!

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

سرالله على الله على

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ اَلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 2 1 5

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# ...HAVE WE MADE OURSELVES QUALIFIED AND BE ELIGIBLE FOR THE HELP TO MATERIALIZE

्थक کامیابی هے....আल्लाह्त পক্ষ থকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।...Негр FROM Allaah against your enemies and a near victory.... अल्लाह की ओर से सहायता और निकट प्राप्त होनेवाली विजय,"



كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 1 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ الْمُؤْمِنِينَ (61:13) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين

As-SAFF (61:13)

اُللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں ،میں جو جنت عدن میں ہوں گے

یہ بہت بڑی کامیابی ہے

और दूसरी चीज़ भी जो तुम्हें प्रिय है (प्रदान करेगा), "अल्लाह की ओर से सहायता और निकट प्राप्त होनेवाली विजय,"

ईमानवालों को शुभसूचना दे दो!

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। <mark>আল্লাহর</mark> পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।

মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।,61/13

AND ALSO (HE WILL GIVE YOU) ANOTHER

(BLESSING) WHICH YOU LOVE, HELP FROM ALLAAH

(AGAINST YOUR ENEMIES) AND A NEAR VICTORY. AND GIVE

GLAD TIDINGS (O MUHAMMAD SAW) TO THE BELIEVERS.

(61:13)

FOR THE BELIEVERS....ON THE FACE OF THE

ERETZ..ARDH..EARTH..FROM...ISBAANIA TO ISTAMBOL..

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

HAVE WE MADE OURSELVES QUALIFIED AND BE ELIGIBLE
FOR THE HELP TO MATERIALIZE

FROM ABOVE..... ??????

الله عَنْ أَمَةُ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمّةُ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ عَنْ اللهُ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلْمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَنْمُ اللهُ اللهُ وَلَوْ عَنْوَلَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَنْمُ اللهُ وَلَوْ عَنْمُ اللهُ وَلَا لَهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَنْمُ اللهُ وَلَا لَهُمُ مَنْهُمُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ وَلَا لَا لَهُمُ مَنْهُمُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا لَا لَهُمُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ اللهُ وَتَنْهُمُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُمُ مَنْهُمُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمِنُونَ وَاللهُ وَلَا لَا لَا لَهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### OR WE HAVE CAUSED ANGER TO OUR LORD,

AND THUS GETTING STRAIHTENED .....

.....May be this is Devine Wrath....

....ITS HIGH TIME TO BEHAVE AS MUSLIMS, AND NAVIGATE

PROPERLY ...

తప్పక , మేము మా మా ్లో "రుసుల"నూ , "ముఅమిను"బంటులనూ ఆదుకొంటాము!!! లా ముఅజిజ లనా ఫి'ద్దున్యా వల్ ఆఖిఈ !!!!!!!! నన్ కెన్ స్టాప్ అజ్ !!!

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.∰

## یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد

আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে

VERILY, WE WILL INDEED MAKE VICTORIOUS OUR

MESSENGERS AND THOSE WHO BELIEVE (IN THE ONENESS
OF ALLAAHU.SWT.

निश्चय ही हम अपने रसूलों की और उन लोगों की

بسوالله عبر الله عبر

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### जो ईमान लाए अवश्य सहायता करते है



إِتَّا لَنَنْصُرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (40:51) وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ

AL-GHAAFIR (40:51)

یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی ٔ دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے ...کھڑے ہوں گے

/40/51

निश्चय ही हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान

بساللهم Aal-i-Imraan (3:110) — الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

लाए अवश्य सहायता करते है, सांसारिक जीवन में भी और उस दिन भी, जबिक गवाह खड़े होंगे

আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।,40/51

Lo! We verily do help Our messengers, and those who believe, in

THE LIFE OF THE WORLD AND ON THE DAY WHEN THE WITNESSES ARISE,

(40:51) (- PICKTHALL-)

Verily, We will indeed make victorious Our Messengers and those

WHO BELIEVE IN THE ONENESS OF ALLAAHU.SWT. ISLAMIC

MONOTHEISM IN THIS WORLD'S LIFE AND ON THE DAY WHEN THE

WITNESSES WILL STAND FORTH, (I.E. DAY OF RESURRECTION), (40:51) (-

HILALI AND KHAN-)

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

అల్లాహు -జల్ల జలాలహూ- మాత్రమే మాటనిలబెట్టుకొనే .నిజమైన ఏకైక "వలీ"-

### اكثرالناس

కానీ అఫ్సోస్ OFCOURSE పెక్కు మంది జనాలు ఆకళింపరే!!!



चाह्री اپنے وعدے کا خلف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلف نہیں کرتا <u>आल्लार जात প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না।...Allaahu</u> DOES NOT FAIL IN HIS PROMISE...अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### AR-ROOM (30:6)....اللهم

وَعْدَ ٱللهِ لَا يُخْلِفُ ٱللهُ وَعْدَهُۥ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(-AL QURAN-)

،أللہ كا وعدہ ہے

اًللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

/30/6

[IT IS] THE PROMISE OF ALLAAHU . ALLAAHU DOES NOT FAIL IN HIS PROMISE, BUT MOST OF THE

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### PEOPLE DO NOT KNOW.

यह अल्लाह का वादा है! अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता। किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

30/6

అల్లాహు -జల్ల జలాలహూ- మాత్రమే ముఅమిను"లను తప్పక--"DEFEND-డిఫ్ండ్"-చేస్తారు!!! అల్లాహు ఈ -షుక్ర్ యెరుగని ద్రోహులను పసందు చేయరే!!!

Aal-i-Imraan (3:110) الولايم المعروف و المعرو

what is wrong, and believing in Allaahu. Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 2 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود

আল্লাহ মুমিনদে<u>র.</u> أللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔

থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। ...TRULY,

ALLAAHU.SWT. DEFENDS THOSE WHO BELIEVE...

निश्चय ही अल्लाह मुमिनोंं की प्रतिरक्षा करता है,

ముఅమిను"లను తప్పక--"DEFEND-డిఫ్ండ్"-చేస్తారు!!!



إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللهَ لَا ۞ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-HAJJ (22:38)

سن رکھو! یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اُللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اُللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں

निश्चय ही अल्लाह उन लोगों की ओर से प्रतिरक्षा करता है, जो ईमान लाए। निस्संदेह अल्लाह किसी विश्वासघाती, अकृतज्ञ को पसन्द नहीं करता

আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন।
আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন
না।

بروالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# الله ما المنها الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الهِ الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتُعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتُتُوا الله وَابْتُتُمُ وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُوا الله وَابْتُهُ وَابْتُوا الله وَنْتُوا الله وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْتُوا اللّه وَالْتُوا اللّه وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْتُوا اللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### 22/38

{\}LO! ALLAAHU.SWT. DEFENDETH THOSE WHO ARE TRUE. LO! ALLAH LOVETH NOT EACH TREACHEROUS

INGRATE. (22:38) (- PICKTHALL-)

YTRULY, ALLAAHU.SWT. DEFENDS THOSE WHO BELIEVE.
VERILY! ALLAH LIKES NOT ANY TREACHEROUS INGRATE TO
ALLAAHU.SWT. [THOSE WHO DISOBEY ALLAAHU.SWT.
BUT OBEY SHAITAN (SATAN)]. (22:38)HILALI

[٣]Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. (22:38) (- المسام)

Aal-i-Imraan (3:110) اللهجين المعروف وتنهون المعروف وتنهون المعروف وتنهون

عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

అల్లాహు -జల్ల జలాలహూ---- "ముఅమిను"లపై "కా'ఫి' రుకు ఆధిక్యత -పెత్థనం కలిగింపరే!!!

ఐతే నాతలపై యాజూజు మాజూజులు నాట్యంమాడుచుండిరే *-*దీనిఅర్థం - మరి నాఈమానం -నాశీలం నాసిరకం -కుహనా అని *LITMUS TEST* లో తేలె !!!



এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে

মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।....

أللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ

NEVER WILL ALLAAHU.SWT. GRANT TO

THE UNBELIEVERS A WAY (TO TRIUMPHS) OVER

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

THE BELIEVERSऔर अल्लाह विधर्मियों को ईमानवालों के मुक़ाबले में कोई राह नहीं देगा " ముఅమిను"లపై "కా'ఫి'రులకు ఆధిక్యత-పెత్తనం వుండదే!



فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ ..... اللهُ لِلكافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

#### An-Nisaa (4:141)

یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اُللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو (ان سے) کہتے ہیں کہ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اُللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اُللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا

#### 4/141

जो तुम्हारे मामले में प्रतीक्षा करते है, यदि अल्लाह की ओर से तुम्हारी विजय़ हुई तो कहते है, "क्या हम तुम्हार साथ न थे?" और यदि विधर्मियों के हाथ कुछ लगा तो कहते है, "क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया था और ईमानवालों से बचाया नहीं?" अतः अल्लाह क़ियामत के दिन तुम्हारे बीच फ़ैसला कर देगा, और अल्लाह विधर्मियों को ईमानवालों के मुक़ाबले में कोई राह नहीं देगा

Aal-i-Imraan (3:110) مرابعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْبَتَعُوا اللَّهُ الل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে।
অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে,
আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয়
হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে
রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন
এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর
বিজয় দান করবেন না।

4/141 (-AL QURAN-)...

[1]. ALLAAHU.SWT. WILL JUDGE BETWEEN [ALL OF] YOU ON THE DAY OF
RESURRECTION, AND NEVER WILL ALLAAHU.SWT. GIVE THE
DISBELIEVERS OVER THE BELIEVERS A WAY [TO OVERCOME

THEM]. (4:141) (- SAHIH INT.-

الله عَنْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لُكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لُكَانَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لُكَانَ عَنْ الْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفَسِقُونَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

...{Y}...( BUT ALLAAHU.SWT. WILL JUDGE BETWIXT YOU ON THE DAY OF JUDGMENT. AND

NEVER WILL ALLAAHU.SWT. GRANT TO THE UNBELIEVERS A WAY

(TO TRIUMPHS) OVER THE BELIEVERS. (4:141) (- Yusuf Ali-)...

{°}.... EH BIEN, ALLAH JUGERA ENTRE VOUS AU JOUR DE LA RÉSURRECTION. ET JAMAIS

ALLAAHU.SWT. NE DONNERA UNE VOIE AUX MÉCRÉANTS

(-HAMIDULLAH) فرانسي -) (4:141) (- فرانسي المسلم HAMIDULLAH)

అల్లాహు -జల్ల జలాలహూ----సవాలు చేస్తున్నారు!!!

-యెక్కువమందిజనాలు వినరూ-ఆకళింపుచేసుకోరూ-జంతువులకంటే దిగజారిన<sub>......జీవాలే!</sub>

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### بس<u>االلهم</u> الرحيم

### أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَا كَٱلْأَنْعُمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا

کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے

25/44

OR DO YOU THINK THAT MOST OF THEM HEAR OR REASON? THEY ARE NOT EXCEPT LIKE LIVESTOCK.

RATHER, THEY ARE [EVEN] MORE ASTRAY IN [THEIR] WAY.

بسالله: Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত

Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier.

या तुम समझते हो कि उनमें अधिकतर सुनते और समझते है? वे तो बस चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट!

> بسيالكون Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

¿ACASO CREES QUE LA MAYORÍA DE ELLOS ESCUCHAN TUS PALABRAS Y

REFLEXIONAN? ELLOS SON COMO LOS GANADOS QUE NO RAZONAN, O

AÚN MÁS EXTRAVIADOS DEL CAMINO.25/44



అల్లాహు -జల్ల జలాలహూ---(సర్టిఫై' చేస్తున్నారు) --

పెక్కుమంది జిన్నులనూ + అధికతర జనాలనూ -తయారుచేశారు "జహన్నము"కొఱకై!!!అని....

---వీళ్ళంతా '"గా'ఫిలు'"-

CARELESS-వుబుసుపోకరాయుళ్ళేనని... తేటతెల్లమాయే!!!!!

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

మరి నా సంగతేమిటో గాఫిలు సమాజంలోనే పుట్టిందీ చెరిగిందీ 🤈 🌣

?

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بسوالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-A'RAAF (7:179)

ِّ وَلَقَدْ دَرَأْتَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِن

و: ٱلإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْقَهُونَ بِهَا

وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَادَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَضَلُ أُولَٰئِكَ يَسْمَعُونَ بِهَا أَضَلُ أُولَٰئِكَ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْعُفِلُونَ هُمُ ٱلْعُفِلُونَ

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان <del>دوزخ</del>

حھنم کے لیے پیدا

بنایا

ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں

بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan—• الراجيجة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ یہیں

And We have certainly created for Hell many of the Jinn and Mankind. They have hearts with which they do not understand, they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear. Those are like livestock; rather, they are more astray. It is they who are the heedless.

Aal-i-Imraan (3:110) مالكيمان

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন
ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না,
তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান
রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং
তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।

NOUS AVONS DESTINÉ BEAUCOUP DE DJINNS ET D'HOMMES

POUR L'ENFER. ILS ONT DES CŒURS, MAIS NE COMPRENNENT

PAS. ILS ONT DES YEUX, MAIS NE VOIENT PAS. ILS ONT DES OREILLES,

MAIS N'ENTENDENT PAS. CEUX-LÀ SONT COMME LES BESTIAUX, MÊME

PLUS ÉGARÉS ENCORE. TELS SONT LES INSOUCIANTS.

الله وَتنْهُوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْمُ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَىٰ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِئُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِئُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِئُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُوْمِئُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ كَانَ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ وَلَوْ عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَنْ اللهِ وَلَوْ عَلَىٰ اللهِ وَلَا أَلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَنْ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَالِي اللهِيْمِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِيْمِ اللهِيَعِلَى ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

निश्चय ही हमने बहुत-से जिन्नों और मनुष्यों को जहन्नम ही के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आँखें है जिनसे वे देखते नहीं; उनके पास कान है जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह है, बिल्क वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट है। वही लोग है जो ग़फ़लत में पड़े हुए है

HE CREADO MUCHOS YINNES Y SERES HUMANOS QUE IRÁN AL INFIERNO [A CAUSA DE SUS OBRAS]. TIENEN CORAZONES PERO NO PUEDEN COMPRENDER, OJOS PERO NO PUEDEN VER Y OÍDOS PERO NO PUEDEN OÍR. SON COMO LOS GANADOS QUE NO RAZONAN, O PEOR AÚN. ELLOS SON LOS QUE SE COMPORTAN CON INDIFERENCIA [ANTE MIS

signos].

برالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

| 7/179——⊱∰⊰——                            |
|-----------------------------------------|
| Commands of Allaahu.swt.                |
| <u></u>                                 |
| ఇగ మెజారిటీ ముచ్చట్లు!!! "'కుర్ఆన్"' కీ |
| రోషనీ మేం                               |
| اکثیریة لوگ                             |
| <u></u>                                 |
| DISPOSITION OF AKSARUTHE THROBBING      |

Aal-i-Imraan (3:110) مُرِيْكِيْمِهُمْ - Aal-i-Imraan

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### BUBBLY MOBBING MAJORITY-

তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে
বিপথগামী করে দেবে৷..గుంపులతో
గోదారే..MAJORITY WOULD MISLEAD THEE

FAR FROM ALLAAHU- 's WAY.... वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका देंगे

AL-AN'AAM (6:116)



بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) — الراجيجية

كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা

سرالله عند الله -- Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### বলে থাকে।

WERT THOU TO FOLLOW THE COMMON RUN OF THOSE ON EARTH, THEY WILL LEAD THEE AWAY FROM THE WAY OF ALLAH. THEY FOLLOW NOTHING BUT LIE.

और धरती में अधिकतर लोग ऐसे है, यदि तुम उनके कहने पर चले तो वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका देंगे। वे तो केवल अटकल के पीछे चलते है और वे निरे अटकल ही दौडाते है....../6/116

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

#### AL-BAQARA (2:124)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخَّرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# الله النابية (5:35) Al-Maaida منابعة المنابعة ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### بس<u>االلهم</u> الرحيمان

### وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرُهِۦمَ

رَبُهُۥ بِكلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِى

وال لا ينال عهدى ألظلمين

جب ابراہیم ﴿علیہ السلام﴾ کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کردیا تو اُللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، عرض کرنے لگے: اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں

بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) — الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

AND REMEMBER THAT ABRAHAM WAS TRIED BY HIS

LORD WITH CERTAIN COMMANDS, WHICH HE

FULFILLED: HE SAID: "I WILL MAKE THEE AN IMAM TO

THE NATIONS." HE PLEADED: "AND ALSO (IMAMS)

FROM MY OFFSPRING!" HE ANSWERED: "BUT MY

PROMISE IS NOT WITHIN THE REACH OF

EVIL-DOERS."

بسرالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और याद करो जब इबराहीम की उसके रब से कुछ बातों में परीक्षा ली तो उसने उसको पूरा कर दिखाया। उसने कहा, "मैं तुझे सारे इनसानों का पेशवा बनानेवाला हूँ।" उसने निवेदन किया, " और मेरी सन्तान में भी।" उसने कहा, "ज़ालिम मेरे इस वादे के अन्तर्गत नहीं आ सकते।"

/2/124

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# الله ما النوبين عَامَنُوا أَتَقُوا الله وَابْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَأَبْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الدِينَ عَامَنُوا أَتَقُوا الله وَأَبْتَعُوا الدِينَ عَامَنُوا فَي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ثُمَّ أُوْرَتْنَا الْكِتَابَ الْذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اللهِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ (35:32) بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير

#### FAATIR (35:32)

फिर हमने इस किताब का उत्तराधिकारी उन लोगों को बनाया, जिन्हें हमने अपने बन्दो में से चुन लिया है। अब कोई तो उनमें से अपने आप पर ज़ुल्म करता है और कोई उनमें से मध्य श्रेणी का है और कोई उनमें से अपने कोई उनमें से अल्लाह के कृपायोग से भलाइयों में अग्रसर है। यही है बड़ी श्रेष्ठता। -

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) عَلَيْهُ اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهُ وَابْتَعُوا اللَّهِ وَابْتَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا اللَّهِ الْوَسِيلة وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের
পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।

35/32

THEN WE HAVE GIVEN THE BOOK FOR INHERITANCE TO SUCH OF

OUR SERVANTS AS WE HAVE CHOSEN: BUT THERE ARE AMONG

THEM SOME WHO WRONG THEIR OWN SOULS; SOME WHO

FOLLOW A MIDDLE COURSE; AND SOME WHO ARE, BY

ALLAAHU
'S LEAVE, FOREMOST IN GOOD DEEDS; THAT IS THE

HIGHEST GRACE. (35:32) (- YUSUF ALI-)

<sub>"</sub>మరైతే, ఇస్లాము–షరీయతులకు–<sub>"SOURCE</sub> ఐన<sub>"'</sub>కు'

بسالله ما Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ర్ఆను + సహీహ్ హదీసు"'ల జ్నా న సముపార్జన చేసుకోక, మరీ ఫాలో కాకుండ- యెవరో తమకు నచ్చిన సచ్చుపుచ్చుల వెనక పోతున్నారు !!!<sub>"</sub>

### కొందరికి అరబీ అంటే సివియర్ అలెర్జ్ -అనిపిస్తోంది !!!

ప్రాపంచిక ప్రొసీజరులు,సాంసారిక విషయాలన్నీ క్షుణ్ణంగా తెలుసు !!!

వాటి రూల్స్-రెగ్యులేషన్సూ కరెక్టుగా తెలుసుకొంటారు !!!

అమెరికా,ఆస్ట్రేలియాలేమి -లాటిన్ అమరికా, ఫ్రాఁసు,జర్మనీ , కోరియా జాపాన్ ,తైవాన్ ,మండారిన్ చైనాలకు పోవాలని పెద్ద అమోంట్స్ ఖర్చు చేసి యెంగిలిపీచు ఇంగిలీసు , ఫ్రెంచి, స్పానిష్, జర్మన్ ,జాపనీస్, కొరియన్ , మండారిన్, వగైరా లాభించే బాసలను కూడా నేర్చుకోవడం మామూలే!!!కాని అరబీ అంటేనే మహా నిరాదరణ!!! ఇదేం -నెగెటివ్

سيالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### ఆటిట్యూడో! అంతు పట్టదు!

"ముఅమిను" ఇలాంటి దేశాలకు "తబ్లీ'గు-చేసేందుకు మాత్రమే పోవచ్చు-అని షరీయతు అంటోంది!

పౌండ్-స్టెర్లింగ్,డాలర్ ,మార్క్, యెన్,రూబుల్,యువాన్ -యూరో-వగైరాలను ఆర్జించేందుకు యెంతమాత్రం పోకూడదు!!!

ఆయా సొసాయిటీలలో వుంటే ,వాళ్ళు తప్పక ముస్లిములను దారితప్పించి తమవర్గాలలో కలిపేసుకుంటారు!

కలవనంతవరకూ అన్ని రకాలా

దులుపుతూ వుంటారు.

ఈ ట్రెండ్ చాల అపాయకరం !!!

الله وَتَنْهَوْنَ بِاللهِ وَتُوْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 5 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

Many have ignored AlQuran and AlHadith and actively following and Propogating personality cult by blindly emulating certain persons whom they adore.....And there is a multitude of Humans twisting the Verses of Allaahu.s.w.t. –or exchanging Verses for paltry gains ...

Aal-i-Imraan (3:110) الله عَرْ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu.—...-Let AlQur'aan Speak Series—...-for 9mislems—.by—Khatija + Kareemunnisa——folio: 2 5 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.∰ బాప్ దాదాల పద్ధతులంటే బహు గౌరవనీయం:

హాలాన్ కీ బుజురుగులకు యేమీ తెలవదని 'కు'ర్ఆను ఘోషన-.....(5:104)

्<u>আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর</u>
আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি.. هر کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو Sufficient for US is that upon which we found our fathers..हमारे लिए तो वही काफ़ी है, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है.

سروالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### بس<u>االلهم</u> اللحيم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى لَرِّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أُولُوْ لَرِّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أُولُوْ لَرِّسُولِ قَالُوا يَهْنَدُونَ (5:104) كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْنَدُون

#### AL-MAAIDA (5:104)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اُللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگر چہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اگر چہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں

سوالله على — Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### اور نہ ہدایت رکھتے ہوں

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে?

When it is said to them: "Come to what ALLAAHU.swt. hath revealed; come to the Messenger": They say: "Enough for us are the ways we found our fathers following." what! even though their fathers were void of knowledge and guidance?

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa**—-folio:** 2 5 8

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह ने अवतरित की है और रसूल की ओर, तो वे कहते है, "हमारे लिए तो वही काफ़ी है, जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है।" क्या यद्यपि उनके बापृ-दादा कुछ भी न जानते रहे हों और न सीधे मार्ग पर रहे हो?

AL-MAAIDA (5:104)

AAL-I-IMRAAN (3:110)

3/110......(1) మిన్-హుముల్ – ము'మినూన , వఅక్-సరు

హుముల్-ఫా'సికూ'న

చీడతగిలిన 'ఫాసి'క-

Aal-i-Imraan (3:110) ما الراحية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### <u>పాచిక సమాజం-তাদের মধ্যে কিছু তো</u> রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَسِقُونَ AMONG

THEM ARE SOME WHO HAVE FAITH, BUT

MOST OF THEM ARE PERVERTED

TRANSGRESSORS.उनमें ईमानवाले भी हैं,

किन्तु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही हैं

అల్లాహ్ 👺 పై ఈమాను తో ,మంచిని పెంచుతూ, చెడ్డను వేళ్ళతో పెకళిస్తూ , మానవాళికి మార్గదర్శకులుగా మలచబడిన

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

సమాజం మీరు-ఐతే చీడతగిలిందే-

బద్ హాల్ Badshape of Majority [దుష్]పరిస్తితి :

(ఆలిఇ'మ్-

రాని -110 )

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم

مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُون

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے AAL-I-IMRAAN (3:110)

بسوالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور ،بری باتوں سے روکتے ہو، اور أللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو ،اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا

### ان میں ایمان والے

#### بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সংকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী

YE ARE THE BEST OF PEOPLES, EVOLVED FOR MANKIND,

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AND BELIEVING IN ALLAH. IF ONLY THE PEOPLE OF THE

BOOK HAD FAITH, IT WERE BEST FOR THEM: AMONG

THEM ARE SOME WHO HAVE FAITH, BUT MOST OF

THEM ARE PERVERTED TRANSGRESSORS.

तुम एक उत्तम समुदाय हो, जो लोगों के समक्ष लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यदि किताबवाले भी ईमान लाते तो उनके लिए यह अच्छा होता। उनमें ईमानवाले भी हैं, किन्तु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही हैं..../3/110

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

−−8/22...(2) ...వఅక్-సరు హుమ్ లా యఆ'కి'లూన (అల్-మా ఇ'

بسالله: Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلمُنْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلفُسِقُونَ

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

దహ్-103)

-వోః బెహ్రే -గూంగే లోగ్ -జో అ'కల్ ఇస్తఅమాల్ నహీ కర్తే

-అల్లాహ్ 👺 వారి లెక్కలో అతిచెడ్డ జంతువులు-ప్రులు بدترین خالئق

ञ्रसञ्ज প्रागीत जूलनाग्र जातार मृक उ विधित....THE WORST OF BEASTS IN THE SIGHT OF ALLAAHUॐSWT...अल्लाहॐ की स्पष्ट में तो निकृष्ट पशु

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



• اللحية الله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# الله ماله المنه المنه الله المنه الله المنه الم

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-ANFAAL (8:22)

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللهِ ٱلصُّمُ ٱلبُكُمُ ٱلذِينَ لَا يَعْقِلُون

AL-ANFAAL (8:22)

یےشک بدترین خلائق

اُللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سمجھتے

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ্রু তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলদ্ধি করে না।-

> بسواللهم Aal-i-Imraan (3:110) - الراجعة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْطَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

FOR THE WORST OF BEASTS IN THE SIGHT OF ALLAH

ARE THE DEAF AND THE DUMB,- THOSE WHO

UNDERSTAND NOT.

अल्लाह की स्पष्ट में तो निकृष्ट पशु वे बहरे-गूँगे लोग है, जो बुद्धि से काम नहीं लेते.../8/22

\* \* \* \* \* \* \*

(3) .వలాకిన్న అక్-సరు హుమ్ యజ్-హ'లూన(అల్-అన్ఆము-111) \*

పెక్కు మంది زيجهٔ الكِن الكَثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ "జహాలతు"నే పసందుచేస్తారు!!!

Aal-i-Imraan (3:110) اللهم المعروب المعروب المعروب وتنهون كنتُم خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلمَعْرُوفِ وَتنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَلَا عَالَى الله عَنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ عَلَا عَالَى اللّهُ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَانَ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالُ

what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 2 6 6

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں..

. কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ।

..BUT MOST OF THEM IGNORE THE TRUTH..

( IGNORANCE IS BLISS).....अधिकतर लोग अज्ञानता से काम लेते है

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-An'aam (6:111)



وَلُوْ أَتْنَا نَرُلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَّئِكَةُ وَكَلْمَهُمُ ٱلْمَوْتَى ٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَىْءٍ قُبُلًا مَا كَاثُوا لِيُؤْمِنُوٓا إِلاَ

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### أَن يَشَآءَ ٱللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُون

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو (6:111) AL-AN'AAM (6:111) بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر أللہ ہی چاہے تو اور بات ہے

لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں

আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়;

سوالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

## কিন্তু যদি আল্লাহ ান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ।

DEAD DID SEND UNTO THEM ANGELS, AND THE DEAD DID SPEAK UNTO THEM, AND WE GATHERED TOGETHER ALL THINGS BEFORE THEIR VERY EYES, THEY ARE NOT THE ONES TO BELIEVE, UNLESS IT IS IN ALLAH SPLAN. BUT MOST OF THEM IGNORE THE TRUTH.

यदि हम उनकी ओर फ़रिश्ते भी उतार देते और मुर्दें भी उनसे बातें करने लगते और प्रत्येक चीज़ उनके सामने लाकर इकट्ठा कर देते, तो भी वे ईमान न लाते, बल्कि अल्लाह ही का चाहा क्रियान्वित है। परन्तु उनमें से अधिकतर लोग अज्ञानता से काम लेते है

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخَّرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنْونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

/6/111

\* \* \* \* \* \* \*

(4) ...వలా తజిదు అక్-సరుర హుమ్ షాకిరీన
 (అల్-ఆ'రాఫు'-17)

\*

చాలమందిజనాలను అల్లాహు క్లోకు షుక్రు గుజారులు కాకుండచేస్తానని–షైతాను దేవునిముందే ప్రతిన బూనెనే!!আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے <u>ا</u>
NOR WILT THOU FIND, IN MOST OF...گا
THEM, GRATITUDE (FOR THY MERCIES)...और

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### तू उनमें अधिकतर को कृतज्ञ न पाएगा।..

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-A'RAAF (7:17)



ثمّ لَءَاتِينَهُم مِّن ُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهُمُ وَلَا تُجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اللَّهُمْ وَلَا تُجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان <u>"</u> کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْطَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ

পাবেন না।

"Then will I assault them from before them and behind them, from their right and their left: Nor wilt thou find, in most of them, gratitude (for thy mercies)."

"फिर उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएँ और उनके बाएँ से उनके पास आऊँगा। और तू उनमें अधिकतर को कृतज्ञ न पाएगा।"<sub>/7/17</sub>

سيالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْطَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### \* \* \* \* \* \* \* \* \*

నిజం(హ'క్కు)ముందు– నిలకడవుండని

ఊహలను మాత్రమే అనుసరిస్తారు మెజారిటీ–

సమూహాల అసలియత్ + సచ్చాయీ !

!కొన్ని సమూహాలు ప్రజలను బొందలగడ్డవైపు డైరెక్టు చేస్తుంటే మరికొన్ని - బిద్ఆత్ ,ఖురాఫాతుల పెంపుదలకు శాయశక్తులా పాటు బడుతుండే! ఆసమూహాలలో బండితుండ్లుగా చెలామణీఅయ్యే శాల్తీలు కొల్లలుగ వుండిరి!

మొత్తానికి పెక్కు సమూహాల ధ్యేయం– పరమార్ధం–

مرا الله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ధనమూలమిదం జగత్"-Money makes many

THINGS...మాత్రమే .SABSE BADA RUPAIAH-NA KI\_ BAAP BADA YA MAYYA-

<u>ఇదే వాళ్ళ జ్నాన పరాకాష్టకు సంకేతం...</u>

يہی তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই

ان کے علم کی انتہا ہے....THAT IS AS FAR....ऐसे AS KNOWLEDGE WILL REACH THEM.....ऐसे लोगों के ज्ञान की पहुँच बस यहीं तक है।

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

An-Najm (53:30)



بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) — الراجيجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### َّذَلِكَ مَبْلَعُهُم مِّنَ ٱلعِلمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى

یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔(53:30) AN-NAJM آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہی خوب واقف ہےاس سے بھی جو راہ یافتہ ہے

তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে।

THAT IS AS FAR AS KNOWLEDGE WILL REACH THEM.

VERILY THY LORD KNOWETH BEST THOSE WHO

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### STRAY FROM HIS PATH, AND HE KNOWETH BEST THOSE WHO RECEIVE GUIDANCE.

ऐसे लोगों के ज्ञान की पहुँच बस यहीं तक है। निश्चय ही तुम्हारा रब ही उसे भली-भाँति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया और वही उसे भी भली-भाँति जानता है जिसने सीधा मार्ग अपनाया

....53/30

ఇదే వాళ్ళ జ్నాన పరాకాష్టకు సంకేతం...

An-Najm (53:30)

దా'లిక మబ్లగ హుమ్ మినల్ఇల్మి - THIS IS THE HEIGHT OF THEIR ATTAINMENT OF

بسالله بسالله — Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ನಾಲರ್ಡ್ಹ್-knowledge...53:30.

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Yunus (10:36)

وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَا ظنًا إِنَّ ٱلظنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلحَقِّ شَيْـًا إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ

और उनमें से अधिकतर तो बस अटकल पर चलते हैं। निश्चय ही अटकल सत्य को कुछ भी दूर नहीं कर सकती। वे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसको भली-भाँति जानता है

বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর

سرالله. Aal-i-Imraan (3:110) - اللاجمار

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না।

আল্লাহ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।

10/36

(5)... వమా యత్తబిఉ అక్-సరు హుమ్ ఇల్లా జ'న్నా (యూనుస్-36)

ARE WE ANY DIFFERENT???????

क्या हम कुछ् आलग है ???????

\* • \* • \* • \* • \*

నేలపై విలసిల్లిన మెజారిటీ-కసేరుకములను--అక్సీరియతును అనుసరిస్తే -భట్కాయించి- దొల్లించేస్తారు(యుది'ల్లూ-క)నిన్ను- అంటే దారితప్పిన" దా'ల్టీన"-లో కలిపేస్తారు!!!

بسالله بسالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

అక్సీరియతును అనుసరిస్తే -భట్కాయించి- దొల్లించేస్తారు(యుది'ల్లూ-క) నిన్ను- అంటే దారితప్పిన"దా'ల్లీన"-లో కలిపేస్తారు!!!

سوالله .—Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### अधिकतर लोग ऐसे है, यदि तुम उनके कहने पर चले तो वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका देंगे

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا لَا اللهِ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا اللّهِ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

AL-An'aam (6:116)

और धरती में अधिकतर लोग ऐसे है, यदि तुम उनके कहने पर चले तो वे अल्लाह के मार्ग से तुम्हें भटका देंगे। वे तो केवल अटकल के पीछे चलते है और वे निरे अटकल ही दौड़ाते है

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে
তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা
শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক
কথাবার্তা বলে থাকে।

6/116

భూమిపై నున్న ఎక్కువ మందిని "ఇత్తబఅ"చేస్తే[[ అనుసరిస్తూ పోయావంటే][వాళ్ళు][నిన్ను]] అల్లాహ సుబహానహూ,వారి దారినుండి{{{"సిరాతుల్ ముస్తకీ'మ్"}}} భట్కాయిస్తారు!!!

వాళ్ళు తమఊహలను మాత్రమే అనుసరిస్తారు-[పైగా] {{{అల్లాహ సుబహానహూ,వారి-

దీన్ఇస్లాము""నుగురించి కొన్నిరకాల}}} కల్పితఅసత్యాలను

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

[కూడ] వల్లిస్తారోయ్!!! (6:116)

اور اگر تو کہا مانے گا اکثر ان لوگو ں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھے ا لله کی راہ سے ہٹا دیں گے وہ تو اپنے خیال پر چلتے اور قیاس دیں گے وہ تو اپنے خیال پر چلتے اور قیاس میں ارائیاں کرتے ہیں

(-URDU AHMED ALI-)

THEY WOULD MISLEAD THEE FAR FROM

ALLAAHU- 's WAY. They follow naught but an OPINION, AND THEY DO BUT GUESS. (6:116)

(- PICKTHALL-)

اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا

Aal-i-Imraan (3:110) الله المعروف و المعروف و

what is wrong, and believing in Allaahu. Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 282

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو

ا للہ کی راہ سے یے راہ کردیں وہ محض یے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں

(-Urdu Muhammad Junagarhi-)

AND IF YOU OBEY MOST OF THOSE UPON THE EARTH, THEY WILL

MISLEAD YOU FROM THE WAY OF ALLAAHU-. THEY
FOLLOW NOT EXCEPT ASSUMPTION, AND THEY ARE NOT BUT

FALSIFYING. (6:116)

(-English Sahih Int.-)

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں (گمراہ ہیں) اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ 'بھل' ا دیں گے یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے

> بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan—• الراجيجة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

#### Al-Maaida (5:35) يِّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجُهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में



مگر اکثر لوگ انکار سے باز

كُنتُمْ خَبْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu .- Let AlQur'aan Speak Series-

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 2 8 4

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

సత్యనిరాకరణుల సంఖ్య చాలా - చాలా జాస్తే!!!কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

MOST OF MEN REFUSE TO RECEIVE TRUTH EXCEPT WITH INGRATITUDE!...अधिकतर लोगों के लिए इनकार के सिवा हर चीज़ अस्वीकार्य ही रही

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan—• الراجيجة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

## وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ

(17:89) مَثَلُ فَأَبَى ٰ أَكْثَرُ النَّاسَ إِلَّا كُفُورًا

AL-ISRAA (17:89)

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے ،لئے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کردی ہیں مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے

আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

AND WE HAVE EXPLAINED TO MAN, IN THIS QUR'AN,

بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan—• الراجيجة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# OF MEN REFUSE TO RECEIVE TRUTH EXCEPT WITH INGRATITUDE!

हमने इस क़ुरआन में लोगों के लिए प्रत्येक तत्वदर्शिता की बात फेर-फेरकर बयान की, फिर भी अधिकतर लोगों के लिए इनकार के सिवा हर चीज़ अस्वीकार्य ही रही

..../17/89

؟؟؟؟؟؟....هل نحن من الشاكرين

؟؟؟؟؟...إدا متى نصر الله

(- Yusuf Ali-)

بسوالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخَّرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

మాఉ త్తహూర్ - కమ్మని నీళ్ళుకురిపించే దెవరో???

আকাশ থেকে পানি বর্ষণ .فاف سے صاف

LIFE LINE OF CREATURES-PURE...پانی <u>water...आकाश से स्वच्छ जल</u>

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهُورًا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

(25:48)

AL-FURQAAN (25:48)

اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے صاف یانی برساتے ہیں

তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি।

AND HE IT IS WHO SENDS THE WINDS AS HERALDS OF GLAD TIDINGS, GOING BEFORE HIS MERCY, AND

سرالله عند الله عند

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### الله Al-Maaida (5:35) يِّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ٱتقوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تَقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means oof nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### WE SEND DOWN PURE WATER FROM THE SKY,-

और वही है जिसने अपनी दयालुता (वर्षा) के आगे-आगे हवाओं को शुभ सूचना बनाकर भेजता है, और हम ही आकाश से स्वच्छ जल उतारते है

125/48



ألماء حياتٌ لاالحيوانات నీళ్ళతోటే అన్నిజీవాలకూ జీవనం

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

اللهم الحمل (-AL QURAN-)



سرالله Aal-i-Imraan (3:110) - اللحكة

كَنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا في سبيله لمناكم المناون المناكم المنا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَتُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا (25:49) أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

AL-FURQAAN (25:49)

کو تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین ٔ-زندہ کردیں اوراسے ہم اپنی مخلوقات چوپایوں اور انسانوں کو پالتے

ہیں

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

তদ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে।

THAT WITH IT WE MAY GIVE LIFE TO A DEAD LAND,
AND SLAKE THE THIRST OF THINGS WE HAVE
CREATED,- CATTLE AND MEN IN GREAT NUMBERS.

ताकि हम उसके द्वारा निर्जीव भू-भाग को जीवन प्रदान करें और उसे अपने पैदा किए हुए बहुत-से चौपायों और मनुष्यों को पिलाएँ

/25/49

سرالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخَّرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

సత్యనిరాకరణుల సంఖ్య చాలా - మస్తు!!! జర, నిజం ఒంటబట్టదే!!! ناشکری کے مانا نہیں یاشکری کے مانا نہیں ....কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া

<u>কিছুই করে না।..вит моѕт мен аке</u> aversely rank ingrates.....अधिकतर लोगों ने इनकार और अकृतज्ञता दिखाते....



AL-FURQAAN (25:50)

وَلَقَدْ صَرَقْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكَرُوا ْ فَأَبَى ٓ أَكْثَرُ

بسوالله. Aal-i-Imraan (3:110) --- الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ٱلنّاس إلّا كُفُورًا

اور بے شک ہم نے اسےان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں

এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না।

AND WE HAVE DISTRIBUTED THE (WATER) AMONGST THEM, IN ORDER THAT THEY MAY CELEBRATE (OUR) PRAISES, BUT MOST MEN ARE AVERSE (TO AUGHT)

بسوالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### BUT (RANK) INGRATITUDE.

उसे हमने उनके बीच विभिन्न ढ़ंग से पेश किया है, ताकि वे ध्यान दें। परन्तु अधिकतर लोगों ने इनकार और अकृतज्ञता के अतिरिक्त दूसरी नीति अपनाने से इनकार ही किया /25/50

మునుపటి కసేరుకములు--ఎప్పుడో దారితప్పేసారే!!!('దల్ల-దొల్లినారు).. کچ کیے اگلے بہک چکے اور سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ان سے......ाठाদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। ... And

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# TRULY BEFORE THEM, MANY OF THE ANCIENTS WENT ASTRAY; -... और उनसे पहले भी पूर्ववर्ती लोगों में अधिकांश पथभ्रष्ट हो चुके है.

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

As-Saaffaat (37:71)

بس<u>ارالله م</u> الرحيم الرحيم

ُوَلَقَدْ ضَلَّ قُبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُوّلِين

ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں

سرالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 2 9 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।

AND TRULY BEFORE THEM, MANY OF THE ANCIENTS

WENT ASTRAY;-

और उनसे पहले भी पूर्ववर्ती लोगों में अधिकांश पथभ्रष्ट हो चुके है, /37/71

(ఓ రసూలు.స.అ.స-!!! )

నువ్వు యెంత ప్రయత్నంచేసినా

الله وَتَنْهَوْنَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَّبِ لَكَانَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِينْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ كَانَ عَنْدَا لَهُم مِينْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَلَى المَعْرِدِيَ وَالْمَعْرِدِيَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَامِؤُمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالِمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُعُلِمُ الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالِ لَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا لَالِمُعُلِونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا لَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُرْونَ مِنْ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِنَالِمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِنُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِونَ وَال

what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 2 9 7

### Al-Maaida (5:35) مالك المنظمة يَّأَيُّهَا ٱلذينَ ءَامَنُوا ۗ ٱتقوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجُهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🥍 swt. and seek the means oof nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में



كَنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### বিশ্বাসকারী নয়।

YET NO FAITH WILL THE GREATER PART OF MANKIND HAVE, HOWEVER ARDENTLY THOU DOST DESIRE IT.

किन्तु चाहे तुम कितना ही चाहो, अधिकतर लोग तो मानेंगे नहीं

/12/103

కసేరుకములు మెజారిటీ - ముఅమినులు అవరు!!!

بسالله بسيالله Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكَتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بِسُم اللهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيم

لمر ۚ تِلكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۗ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

َيُوْمِنُون AR-RA'D (13:1)

ا ل م رال یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ ،کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے

আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।

ALEF. LAAM. MEEM. RAA. THESE ARE THE SIGNS (OR VERSES) OF THE BOOK: THAT WHICH HATH BEEN REVEALED UNTO THEE FROM THY LORD IS THE TRUTH: BUT MOST MEN BELIEVE NOT.

अलिफ़॰ लाम॰ मीम॰ रा॰। ये किताब की आयतें है और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है, वह सत्य है, किन्तु अधिकतर लोग मान नहीं रहे है...../13/1

### కసేరుకములు మెజారిటీ - నమ్మరే!!!

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



### إِنّ السّاعَةَ لآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنّ أَكْثَرَ النّاس لَا يُؤْمِنُونِ النّاس لَا يُؤْمِنُونِ

قیامت بالیقین اور بےشبہ آنے والی ہے، لیکن (یہ اور بات ہے کہ) بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے

AL-GHAAFIR (40:59)......

निश्चय ही क़ियामत की घड़ी आनेवाली है, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु अधिकतर लोग मानते नही...

بسوالك. Aal-i-Imraan (3:110) - الرحمة

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

..কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্ত অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না।....40/59

THE HOUR WILL CERTAINLY COME: THEREIN IS NO DOUBT:
YET MOST MEN BELIEVE NOT. (40:59) (- YUSUF ALI-)

కసేరుకములు మెజారిటీ -ముఅమిను"లు అవరు!!!

নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# FOR IT IS THE TRUTH FROM THY LORD-YET MANY AMONG MEN DO NOT BELIEVE! यह तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, किन्तु अधिकतर लोग मानते नहीं

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

<u>(11:17) ،.. ب</u>ؤمنون

(-AL QURAN-)

یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر ،

سوالله .—Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### برحق ہے،.... لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے

..... यह तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, किन्तु अधिकतर लोग मानते नहीं.....নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

#### 11/17

..... BE NOT THEN IN DOUBT THEREON: FOR IT IS THE TRUTH

FROM THY LORD: YET MANY AMONG MEN DO NOT BELIEVE!

(11:17) (- YUSUF ALI-)

కసేరుకములు మెజారిటీ - దేవుడు చేసినమేలుకు షుక్టు చేయరు !!!

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اکثر لوگ شکر گزار ن<u>ھئ ھوتے.</u> دیتیے ھین بھاگوان کو دھوکا <u>..</u>إنسان کو کیا چھوڈینگے

> దేతేహై బాగవాన్ కో ధోకా ఇన్సాఁ కో క్యా ఛోడేంగే!!!

<u>---- কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া</u>
প্রকাশ করে না।.--- BUT MOST OF

MANKIND GIVE NOT THANKS.--- अधिकतर
लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते...

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بسوالله. Aal-i-Imraan (3:110) — الراجيجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله اله الذين عَامَنُوا الله الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتُنْتُوا الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُنْ وَابْتُتُمُ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُتُمُ الله وَابْتُوا الله وَابْتُمُ الله وَابْتُمُ الله وَابْتُوا الله وابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَابْتُوا الله وَالْمُوا الله وَالله وَالْمُوا الله وَالمُوا الله وَابْتُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### بس<u>االله</u>م الرحمن

## إِنَّ اللهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ عَنْ النَّاسِ لَا يَشْكُرُون

### **AL-BAQARA** (2:243)

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय से अपने घर-बार छोड़कर निकले थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा, "मृत्यु प्राय हो जाओ तुम।" फिर उसने उन्हें जीवन प्रदान किया। अल्लाह तो लोगों के लिए उदार अनुग्राही है, किन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে

Aal-i-Imraan (3:110) مرابلاتهم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

বললেন মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না।.2/243

(-AL QURAN-)BETHINK THEE (O MUHAMMAD) OF THOSE OF OLD, WHO WENT FORTH FROM THEIR HABITATIONS IN THEIR THOUSANDS, FEARING DEATH, AND ALLAH SAID UNTO THEM: DIE; AND THEN HE BROUGHT THEM BACK TO LIFE. LO! ALLAH IS THE LORD OF KINDNESS TO MANKIND, BUT MOST OF MANKIND GIVE NOT THANKS. (2:243) (- PICKTHALL-)

షిర్కు ఘోర అన్యాయం!!! చాపకిందనీరు - ముడ్డి తడిస్తేగాని తెలవదు! ARCHIVE.ORG.TELUGU BOOKS లో

అల్లాహు.సుబహానహూ వ తఆలా వారి-అనుగ్రహసహకారాలతోనే

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

```
ఇన్ని ఫైల్సు తయారుచేయగలితిమి!

(1) హువల్లాహుల్లజీ లాఇలాహ ఇల్లా హూ//

"వ మా 'కదరుల్లాహ హ'క్క 'కదరిహీ-//

(2)"కబాయిరు-గొప్పనేరాలు ".//

(3) అరబీ గ్రామరు మునక్క:-.// అరబీ గ్రామరు కుర్ఆను

ఉదాహరణలతో -పార్ట్.1 + 2

(4) అరబీ అక్షరాలు..//

(5) అరబీ షార్టు కట్సు..//

(6) తెబః //

(7) తవక్కులు //

(8) సలాము //

(9) ఇస్లాములో లౌ జిహాదు లేదు //

(10) ముస్లిములకు వలీ యెవరు ??
```

الله وَتنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَتَنْهَوْنَ وَلَمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَنْ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله وَلُو عَلَى الله وَلُو عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلُو عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلُو عَلَى الله وَلُو وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الله وَلُو عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلُو عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الله وَلَيْ وَلَا الله وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الله وَلَا الله وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الله وَلَوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الله وَلَا الله وَلَوْمِنُونَ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْمِنُونَ وَالله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

الله وَتنْهَوْنَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أُهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرِفُونَ اللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُعْرِفُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهِ مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَنْدُولُ اللهِ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهِ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهِ مُعْرَفُونَ وَالْمُعْرِفُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلُو عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَنْمُ اللهِ وَلَوْمُ عَنْونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْمُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْمُ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ وَالْمُعْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

(37) तौबः

(38) आरबी आक्षरमाला

(39) आरबी षार्टकट्स्

(40) तवक्कुल

(41) VELO -ISLAMICA-HIJAB-SPANISH

(42) VOILE ISLAMIQUE-HIJAB-FRENCH

(43)

+++++MORE BOOKS IN THE OFFING

**FROM** 

KHATIJA ZULFEQAR AND KAREEMINNISSA

జిడ్డుజాహిలు

జుల్ఫికార్అలీ

Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَبْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَبْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in <u>Allaahu</u>.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 3 1 2

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

+\*+\*+\*+\*

GENERAL BOOKS

(1) GODMEN, FAKIRS....//

(2) CKD-కిడ్నీజబ్బు-//

(3) సునక జాగిలాలు //

(4) సామెతలు //

(5) సన్యాసులు-యెదవసన్నాసులు //

అల్లాహు.సుబహానహూ వ తఆలా అనుగ్రహిస్తే+ మలికుల్ మోతు రాకుండవుంటే రాబోయేవి–ఇంకా యెన్నో చేయాలనిమా తపన...

.....IN PROCESS....

Aal-i-Imraan (3:110) مرابعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# الله ما المنه الم

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

షిర్కు-అతిగొప్పఘోరాతిఅఘోరం-

3కోట్లా/30 కోట్లా/ 1టా

ఫిలిస్తీన్-అక్సా

వసీలః

మునాఫికుడు

ముష్టికుడు

శిశినపటేలుడు

కాఫిరుడు

ముఖ్సిరు–ముతఫ్ఫిఫుడు

3దేవీలు 4బీవీలు తీన్మార్తల్లాకులు– ఏకైక పటేలుపోట్టేలు రాబందులొస్తున్నాయ్ –మీ జకాతులను బద్రంజేసుకోండోయ్– గండిదొండిపేటలలో వొజ్జబోజ్జ బండితులు–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



بسوالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### अधिकतर लोग आभार नहीं प्रकट करते......

دیتیے هین بهاگوان کو دهوکا <u>ا</u>نسان کو

کیا چھوڈینگے

దేతేహై బాగవాన్ కో ధోకా ఇన్సాఁ కో క్యా ఛోడేంగే!!!



COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



وَاتَبَعْتُ مِلَةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كانَ لنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ دَٰلِكَ مِنْ

> بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 3 1 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

فُضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا (12:38) يَشْكُرُون

اکثر لوگ شکر گزار نهئ هوتے (12:38) Yusuf

अपने पूर्वज इबराहीम, इसहाक़ और याक़ूब का तरीक़ा अपनाया है। इमसे यह नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को साझी ठहराएँ। यह हमपर और लोगों पर अल्लाह का अनुग्रह है।

किन्तु अधिकतर लोग आभार नहीं प्रकट करते

আমি আপন পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

কিন্ত অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না।

12/38

(-AL QURAN-)

YUSUF.A.S.SAID TO THE TWO CO-PRISONERS:-:-AND I HAVE FOLLOWED THE
RELIGION OF MY FATHERS, ABRAHAM, ISAAC AND JACOB. AND IT
WAS NOT FOR US TO ASSOCIATE ANYTHING WITH ALLAH. THAT IS
FROM THE FAVOR OF ALLAH UPON US AND UPON THE PEOPLE,
BUT MOST OF THE PEOPLE ARE NOT GRATEFUL. (12:38) (
SAHIH INT.-)

కసేరుకములు మెజారిటీ - దొరికిన

<u>"</u>为'

Aal-i-Imraan (3:110) المعروب المعروف وتنهون كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمّرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ

# مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### అమతు"లకు షుక్రు చేయరు !!!

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



اللهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللهَ لَدُو فُصْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَّكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونِ (40:61) النَّاسِ لَا يَشْكُرُونِ

اکثر لوگ شکر گزار نهئ هوتے.(40:61) AL-GHAAFIR

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात (अंधकारमय) बनाई, तुम उसमें शान्ति प्राप्त करो और दिन को प्रकाशमान बनाया (ताकि उसमें दौड़-धूप करो)। निस्संदेह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उदार अनुग्रहवाला हैं, किन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता

> سوالله. Aal-i-Imraan (3:110) - اللاجماد

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكَتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### नहीं दिखाते

তিনিই আল্লাহ যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

40/61

(-AL QURAN-)

IT IS ALLAH WHO HAS MADE THE NIGHT FOR YOU, THAT YE MAY
REST THEREIN, AND THE DAYS AS THAT WHICH HELPS (YOU) TO
SEE. VERILY ALLAH IS FULL OF GRACE AND BOUNTY TO MEN: YET
MOST MEN GIVE NO THANKS. (40:61) (- YUSUF ALI-)

بر الله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخَّرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ الْمُنْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

కసేరుకములు మెజారిటీ – వాళ్ళ డిక్షనరీ–లో THANKS− " షుక్ర్"− అనేపదంలేదు! అన్నీ అప్పనంగా లభించాయి// మాతెలివితేటలతో సంపాదించామే! !!!అనే కామన్ థింకింగ్ ....

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



قَالَ قَبِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ (7:16) المُسْتَقِيم

Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ثُمَّ لَآتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ (7:17) أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِين

### AL-A'RAAF (7:16).

( SHYTAN-षैतान्)बोला, "अच्छा, इस कारण कि तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी तेरे सीधे मार्ग पर उनके लिए घात में अवश्य बैठूँगा

(SHYTAN-षैतान्)সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো।

7/16

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرُجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### [SATAN] SAID, "BECAUSE YOU HAVE PUT ME IN ERROR, I WILL SURELY SIT IN WAIT FOR THEM

(HUMAN BEINGS) ON YOUR STRAIGHT PATH. (7:16)

AL-A'RAAF (7:17)

( Shytan-षैतान्)

"फिर उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएँ और उनके बाएँ से उनके पास आऊँगा। और तू उनमें अधिकतर को कृतज्ञ न पाएगा।"

( Ѕнүтам-षैतान्)

এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের

بساله ما الحيم المادة - الراجيم المادة - الراجيم المادة - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

#### 7/17

THEN I WILL COME (TO THE HUMAN BEINGS) FROM BEFORE

THEM AND FROM BEHIND THEM AND ON THEIR RIGHT AND ON

THEIR LEFT, AND YOU WILL NOT FIND MOST OF THEM GRATEFUL

[TO YOU]." (7:17)(- SAHIH INT.-)

కసేరుకములు మెజారిటీ - వాళ్ళ లో దైవఅవగాహనాలోపం -అల్లాహు సుబుహానహూ వ తఆలా వారిని తగినరీతిలో "ఖాతరు-'క'దరు"చేయరు!!!

చదవాలె: STUDY VERSES-22/74 , 39/67 ,6/91

الله وَتنْهُوْنَ بِٱلْمُعُرُونَ بِٱلْمُعُرُوفِ وَتنْهُوْنَ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامِنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَا لَهُمُ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ بِٱللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ كَانَا لَهُمُ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱللهُ وَلَا لَا لَهُ مُ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا عَنْهُمُ اللهُ اللهِ وَلَا عَنْهُمُ اللهِ وَلَا لَا لَهُ مُ اللهُ اللهِ وَلَا عَنْهُمُ ٱلْكُونَ مُنْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكُونَ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا عَنْهُمُ اللهُ الْعَلَى الْكُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



وَعْدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ (30:6) ثا يَعْلَمُون

(-AL QURAN-)

AR-ROOM (30:6) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

(IT IS) THE PROMISE OF ALLAH. NEVER DOES ALLAH
DEPART FROM HIS PROMISE: BUT MOST MEN

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### UNDERSTAND NOT.

यह अल्लाह का वादा है! अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता। किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं

/30/6

"దీనుల్'కయ్యిము-ఇస్లాం"

"దీనుల్'కయ్యిము-ఇస్లాం"అని కసేరుకములు గ్రహించవే!!!

### এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ

بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 3 2 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

## জানে না। لَا القَيَّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا । कात ना। يَعْلَمُونِ

THAT IS THE RIGHT RELIGION, BUT MOST MEN KNOW NOT - ----यही सीधा और ठीक धर्म है, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं।-----

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ التِى فُطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلَقٍ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### للهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

### (30:30) يَعْلَمُون

(-AL QURAN-)

Ar-Room (30:30)

अतः एक ओर का होकर अपने रुख़ को 'दीन' (धर्म) की ओर जमा दो, अल्लाह की उस प्रकृति का अनुसरण करो जिसपर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह की बनाई हुई संरचना बदली नहीं जा सकती। यही सीधा और ठीक धर्म है,

किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं।

তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

#### 30/30

SO SET THY PURPOSE (O MUHAMMAD) FOR RELIGION AS A MAN

BY NATURE UPRIGHT - THE NATURE (FRAMED) OF ALLAH, IN

WHICH HE HATH CREATED MAN. THERE IS NO ALTERING (THE

LAWS OF) ALLAH'S CREATION. THAT IS THE RIGHT RELIGION,

BUT MOST MEN KNOW NOT - (30:30)

(- PICKTHALL-)

రసూలుల్లాహ్.స.అ.స.-కా'ఫ్పతల్-లిన్నాసి-టోటల్-హోల్ మొత్తంగ సరిపడతారు సమస్త మానవాళికీ!

ఆయనే స.అ.స.-- బషీరు- నజీ'రు- దాఈ ఇలా రబ్బిహీ, సిరాజు-మునీరు-షాఫీ, పైగా రహమతుల్లిల్ఆలమీన-ఆయనచేతినీళ్ళు

Aal-i-Imraan (3:110) مرابعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمُوا اللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمُوا اللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

తాగాలనుకొనే వాళ్ళు షిర్కు-బిద్ఆత్,ఖురా'ఫాతు-ముష్రిరిక',మునాఫి'క మూకలకు బహుదూరంలో వుండాలే!!!

లేనిచో షి'ఫాఅతు దొరకదు !!!

ఆతర్వాత ఆదౌర్భాగ్యున్ని ఆదుకొనగల బండితుండ్లూ, ముర్షదులూ, ఆమిలులూ,షాఫీలూ, ఖైర్ఖవాలూ, గౌసులూ,దాతాలూ,ముష్కిలు ఖుషాలూ,దస్తుగీరులూ,యెవడూ వుండటాని వీలులేదే!!!! ఇగ వేరే గురువులు – ముర్షదులు, మతిభ్రమణకులూ, వగైరాలు అనవసరం!!!

- నబీలూ రసూలులూ వినిపించలేని ముర్దాలు నా కోరికలను తీర్చగలవా? ఇంతకు మించిన గొంతెమకోరిక వేరే వుందా? ఆయన-స.అ.స.- చల్తా ఫి'రతా నమూనా హై 'కుర్ఆన్'కా! యేమి తక్కువాయెనని బొందలగడ్డలకు పోతున్నాను!!

ఇటూ అటూ ఇల్తఫాతు చేస్తున్నాను!!!

المُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ اللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ عَنِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ كَنْرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ عَلَيْكُ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu المُعْمِنُونَ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَنْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لمناطقة المناطقة المناط

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

నేన్జేసే సలాతులూ, నేనిచ్చే కుర్బానీ,

నాబతుకూ, నాసావూ–నాసర్వస్వం అల్లాహు.జల్లజలాలహూ వారికే–అని నమ్మాలి!అలా బతకాలే!

"ఇన్న సలాతీ వ నుసుకీ వ మహ్యాయ,వ మమాతీ లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన" AL-An'aam (6:162)

> بس<u>االتّهم</u> الرحيم

قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلهِ رَبِّ ٱلعَلْمِینَ

कहो, "मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْفَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

SAY: "TRULY, MY PRAYER AND MY SERVICE OF SACRIFICE, MY LIFE AND MY DEATH, ARE (ALL) FOR ALLAAHU.SWT,, THE CHERISHER OF THE WORLDS:

আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।

/6/162

– అని గుర్తించుకొవాలే!!!



Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### بس<u>االلهم</u> الرحيم

### وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ

(-AL QURAN-)

SABA (34:28) .....हमने तो तुम्हें सारे ही मनुष्यों को शुभ-सूचना देनेवाला और सावधान करनेवाला बनाकर भेजा, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं

#### আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْبَتَعُوا اللَّهُ الل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

WE HAVE NOT SENT THEE BUT AS A UNIVERSAL

(MESSENGER) TO MEN, GIVING THEM GLAD TIDINGS,

AND WARNING THEM (AGAINST SIN), BUT MOST MEN

UNDERSTAND NOT. (34:28)

(- Yusuf Ali-)

"రి'జ్కు"- యిచ్చేది అల్లాహూ-జల్లజలాలహూ- అనే జ్నానం కరువాయే!!!

పెక్కు మంది సత్యవిదూరులే

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

## Truth is Bitter-( IGNORANCE IS BLISS) "!!! COMMANDS OF ALLAAHU.SWT. فُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (34:36) وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون (-AL QURAN-) SABA (34:36)

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

कहो, "निस्संदेह मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी-तुली देता है। किन्तु अधिकांश लोग जानते नहीं।"

বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।

34/36

SAY, "INDEED, MY LORD EXTENDS PROVISION FOR WHOM HE WILLS

AND RESTRICTS [IT], BUT MOST OF THE PEOPLE DO NOT

KNOW." (34:36)(- SAHIH INT.-)

చాలమందికి బుద్దిమట్టు! చావు-బతుకులు కలిగించేవారు

مسالله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### అల్లాహుసుబుహానహూ వ తఆలా --మాత్రమే.. వారికి Franchisees-యెవరూ లేరు!

.....రొట్టలపబ్బానికిబొతే బిడ్డలు పుడతారా ??

छूमँतर् से इमलिया झडते क्या ??





قُلِ اللهُ يُحْبِيكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(-AL QURAN-)

بسوالله من Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-JAATHIYA (45:26)

कह दो, "अल्लाह ही तुम्हें जीवन प्रदान करता है। फिर वहीं तुम्हें मृत्यु देता है। फिर वहीं तुम्हें कियामत के दिन तक इकट्ठा कर रहा है, जिसमें कोई संदेह नहीं। किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं

আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

#### 45/26

SAY (UNTO THEM, O MUHAMMAD): ALLAH GIVES LIFE TO YOU, THEN CAUSES YOU TO DIE, THEN GATHERS YOU UNTO THE DAY OF

الله وَتَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَالمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَانَ كُونَا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَا عَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْهُمُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----**-folio:** 3 8

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### RESURRECTION WHEREOF THERE IS NO DOUBT. BUT MOST OF

MANKIND KNOW NOT. (45:26) (- PICKTHALL-)

తెలివితక్కువతనం చాల పాపులర్ ట్రైట్-TRAIT-!

""COMMON SENSE IS NOT SO COMMON.""

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا

بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ِأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلطان

ج

إِن الحُكُمُ إِلَّا لِلهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الحَيْمُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(12:40)

(-AL QURAN-)

#### YUSUF (12:40)

तुम उसके सिवा जिनकी भी बन्दगी करते हो वे तो बस निरे नाम हैं जो तुमने रख छोड़े है और तुम्हारे बाप-दादा ने। उनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा। सत्ता और अधिकार तो बस अल्लाह का है। उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो। यही सीधा, सच्चा दीन (धर्म) हैं, किन्तु

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### अधिकतर लोग नहीं जानते

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

#### 12/40

YOU WORSHIP NOT BESIDES HIM EXCEPT [MERE] NAMES YOU HAVE NAMED THEM, YOU AND YOUR FATHERS, FOR WHICH ALLAH HAS SENT DOWN NO AUTHORITY. LEGISLATION IS NOT BUT FOR ALLAH. HE HAS COMMANDED THAT YOU WORSHIP NOT EXCEPT HIM. THAT IS THE CORRECT RELIGION, BUT MOST OF THE PEOPLE DO NOT KNOW. (12:40) (- SAHIH INT.-)

مبرالله معالم - الراجعات - Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ""హ'క్కు""ను తెలుసుకోరే!

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



وَقَالَ الذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأْتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ النَّهِ النَّهِ الْذِي اشْتَرَاهُ مِنْ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخِدَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي وَاللَّهُ عَالِبٌ ۚ إِللَّارِضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ أَوْلِلُ الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَالله عَالِبٌ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونِ (-AL QURAN-)

YUSUF (12:21)

मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे ख़रीदा, उसने अपनी स्त्री से

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

कहा, "इसको अच्छी तरह रखना। बहुत सम्भव है कि यह हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें।" इस प्रकार हमने उस भूभाग में यूसुफ़ के क़दम जमाने की राह निकाली (ताकि उसे प्रतिष्ठा प्रदान करें) और ताकि मामलों और बातों के परिणाम से हम उसे अवगत कराएँ। अल्लाह तो अपना काम करके रहता है, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं

মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে তাকে বাক্যাদির

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই।
আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ
লোক তা জানে না।

12/21

The man in Egypt who bought him, said to his wife: "Make his stay (among us) honourable: may be he will bring us much good, or we shall adopt him as a son." Thus did We establish Joseph in the land, that We Might teach him the interpretation of stories (and events). And Allah hath full power and control over His affairs; BUT MOST AMONG MANKIND KNOW IT NOT.

పెక్కుమఁది పూర్వజులు దారితప్పిన దానయ్యలే

Aal-i-Imraan (3:110) مرابلاتهم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينِ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينِ

As-Saaffaat (37:71)

और उनसे पहले भी पूर्ववर्ती लोगों में अधिकांश पथभ्रष्ट हो चुके है,

তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।---- (-AL QURAN-)37/71

AND TRULY BEFORE THEM, MANY OF THE

ANCIENTS WENT ASTRAY; - (37:71) (- YUSUF ALI-)

بساله ما الكونية -- Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَمْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

అతిగొప్ప""'జా'లిము""-అల్లాహు. ఈ వారికి అబద్దాలంటగట్టేవాడే!

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



**AL-ANKABOOT (29:68)** 

وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَدِّبَ إِللَّهِ مَنْوًى لِلْكَفِرِينَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ ٓ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَفِرِينَ

उस व्यक्ति से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर थोपकर झूठ घड़े या सत्य को झुठलाए, जबकि वह उसके

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَن ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### पास आ चुका हो? क्या इनकार करनेवालों का ठौर-ठिकाना जहन्नम नें नहीं होगा?

যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে?

29/68

### সৎকর্মপরায়ণদের-محسنون-Muhsineen-ముహ్పినులు - सुकर्मियाँ

بساللهم Aal-i-Imraan (3:110) — الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَابْتُوا اللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمُوا اللَّالِي وَاللَّالِي وَالْمُوا اللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



### وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا ۚ وَإِنَّ (29:69) اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِين

AL-ANKABOOT (29:69)

रहे वे लोग जिन्होंने हमारे मार्ग में मिलकर प्रयास किया, हम उन्हें अवश्य अपने मार्ग दिखाएँगे। निस्संदेह अल्लाह सुकर्मियों के साथ है

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# الله ما المنها الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا إليه الهِ وَابْتَعُوا الله وَابْتُتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتُوا الله وَابْتُتُوا الله وَابْتُتُمُ وَابْتُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُنْ الله وَابْتُتُمُ وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وابْتُنْ الله وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَابْتُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### 29/69

(-AL QURAN-)AND THOSE WHO STRIVE IN OUR (CAUSE),- WE WILL CERTAINLY GUIDE THEM TO OUR PATHS: FOR VERILY ALLAH IS WITH THOSE WHO DO RIGHT.







AAL-I-IMRAAN (3:134)

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ٱلذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِين

वे लोग जो ख़ुशहाली और तंगी की प्रत्येक अवस्था में ख़र्च करते रहते है और क्रोध को रोकते है और लोगों को क्षमा करते है - और अल्लाह को भी ऐसे लोग प्रिय है, जो अच्छे से अच्छा कर्म करते है

যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা
নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা
প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই
ভালবাসেন।



بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) — الراجيجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AAL-I-IMRAAN (3:148)



فَـُاتَىٰهُمُ ٱللهُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ تُوَابِ ٱلْءَاخِرَةِ ُوَٱللهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِين

अतः अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी बदला दिया और आख़िरत का अच्छा बदला भी। और सत्कर्मी लोगों से अल्लाह प्रेम करता है

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। **আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে** 

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघूर्ष करो ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो 5/35

### जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35 ভালবাসেন। 3/148 অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে -مفسدون -Mufisiden-ము'ఫ్పిదీన-बिगाड़ पैदा करनेवाले COMMANDS OF ALLAAHU.SWT. AL-QASAS (28:77)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### بسراللهم اللحمان اللحيم

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتِنكَ ٱللهُ ٱلدّارَ ٱلْءَاخِرَةَ وَلَا تَنسَ تَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فَى ٱلمُقْسِدِين

जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है, उसमें आख़िरत के घर का निर्माण कर और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती का बिगाड़ मत चाह। निश्चय ही अल्लाह बिगाड़ पैदा करनेवालों को पसन्द नहीं करता।"

আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْدُرِ وَلُوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

28/77

""తప్పక సహాయపడతాం""!

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بس<u>اراللهم</u> الرحيم

إِتَّا لَنَنْصُرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (40:51) وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَاد

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-GHAAFIR (40:51)

निश्चय ही हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए अवश्य सहायता करते है, सांसारिक जीवन में भी और उस दिन भी, जबकि गवाह खड़े होंगे

আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।

#### 40/51

VERILY, WE WILL INDEED MAKE VICTORIOUS OUR MESSENGERS AND
THOSE WHO BELIEVE (IN THE ONENESS OF ALLAH ISLAMIC MONOTHEISM)
IN THIS WORLD'S LIFE AND ON THE DAY WHEN THE WITNESSES WILL STAND

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 3 5 5

### الله Al-Maaida (5:35) يَّأْيُهَا ٱلذينَ عَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللهَ وَٱبْتَعُوا إليهِ ٱلوَسِيلة وَجُهدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ تُقْلُون

হে সুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. 🕍 swt. and seek the means oof nearness to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

FORTH, (I.E. DAY OF RESURRECTION). (40:51) TRANSLATION BY HILALI WARNING-<u>আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন--</u> EXCELLENT IS THAT WHICH-إن ALLAAHU<sup>∰</sup>, WARNS YOU.---अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

بساللهم. Aal-i-Imraan (3:110) - الكجماد

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### كانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

#### An-Nisaa (4:58)

अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके हक़दारों तक पहुँचा दिया करो।
और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो, तो न्यायपूर्वक फ़ैसला करो। अल्लाह तुम्हें
कितनी अच्छी नसीहत करता है। निस्सदेह, अल्लाह सब कुछ सुनता, देखता है

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।....

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### 4/58

YOU. INDEED, ALLAAHU IS EVER HEARING AND
SEEING. (4:58) (- SAHIH INT.-) (-AL QURAN-).

హిదాయతు పొందినవారు

----- याता ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে
শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, --- Those who
BELIEVE AND OBSCURE NOT THEIR BELIEF BY
WRONGDOING---- जो लोग ईमान लाए और अपने
ईमान में किसी (शिर्क) जुल्म की मिलावट नहीं की---

بسالله - بسالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



الذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ (-AL QURAN-) (6:82) لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُون

#### AL-AN'AAM (6:82)

"जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी (शिर्क) जुल्म की मिलावट नहीं की, वही लोग है जो भय मुक्त है और वही सीधे मार्ग पर हैं।"

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا الله مناول الله

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### তারাই সুপথগামী।

6/82

THOSE WHO BELIEVE AND OBSCURE NOT THEIR

BELIEF BY WRONGDOING, FOR THEM IS SAFETY; AND

THEY ARE RIGHTLY GUIDED.

(6:82) (- PICKTHALL-).

CEUX QUI ONT CRU ET N'ONT POINT TROUBLÉ LA PURETÉ DE LEUR FOI PAR QUELQU'INÉQUITÉ (ASSOCIATION), CEUX-LÀ ONT LA SÉCURITÉ; ET CE SONT EUX LES BIEN-GUIDÉS». (6:82) (-FRENCH HAMIDULLAH-)

IT IS THOSE WHO BELIEVE AND CONFUSE NOT THEIR
BELIEFS WITH WRONG - THAT ARE (TRULY) IN SECURITY,

الله عَنْ أَمَة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أُهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْ اللهِ عَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْاللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْدُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلْمِنْ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهُ وَتَنْ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

FOR THEY ARE ON (RIGHT) GUIDANCE. (6:82) (- YUSUF ALI-).

AL-AN'AAM (6:82)

THEY WHO BELIEVE AND DO NOT MIX THEIR BELIEF WITH
INJUSTICE - THOSE WILL HAVE SECURITY, AND THEY ARE

[RIGHTLY] GUIDED.

6/82

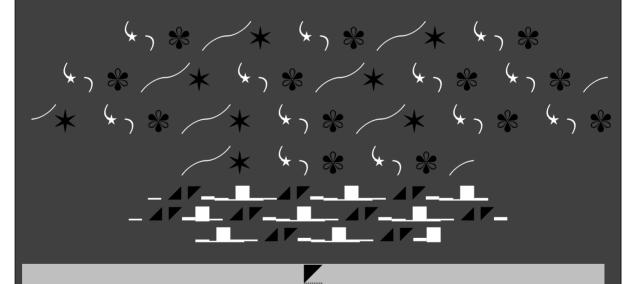

سوالله .—Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

# 

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



AL-MUMINOON (23:1)

### ُقدْ أَقْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونِ

AL-MUMINOON (23:1)

یقیناً ایمان والوں نے فح حاصل کرلی

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে,

THE BELIEVERS MUST (EVENTUALLY) WIN THROUGH,-

Aal-i-Imraan (3:110) مرابلاتهم

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### सफल हो गए ईमानवाले,



AL-MUMINOON (23:2)



َٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُون

AL-MUMINOON (23:2)

جو اپنی صلاۃ<u>ــ(نمآز</u> نا رے بابا نا<u>ـــ)</u> میں خشوع کرتے ہیں

যারা নিজেদের सলা:-মলাত: <del>(নামাযে)</del> বিনয়-নম্র;

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### THOSE WHO HUMBLE THEMSELVES IN THEIR PRAYERS;

जो अपनी सलाः<del>(नमाज)</del> में विनम्रता अपनाते है;



AL-MUMINOON (23:3)



وَٱلذِینَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ جو لغویات سے منھ موڑ لیتے ہیں

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### WHO AVOID VAIN TALK;

और जो फुजूल-व्यर्थ बातों से पहलू बचाते है; /23/3

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



AL-MUMINOON (23:4)



وَٱلذِینَ هُمْ لِلرُّکُوٰۃِ فُعِلُونِ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں

#### যারা যাকাত দান করে থাকে

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 3 6 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

WHO ARE ACTIVE IN DEEDS OF CHARITY;

और जो ज़कात अदा करते है; /23/4



AL-MUMINOON (23:5)



وَٱلذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حُفِظُون

جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں

سرالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

WHO ABSTAIN FROM FORNICATORY SEX,

और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते है-/23/5



AL-MUMINOON (23:6)



إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ

Aal-i-Imraan (3:110) مرايلة على الله ع

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### غَیْرُ مَلُومِینَ

بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں

তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

EXCEPT WITH THOSE JOINED TO THEM IN THE MARRIAGE BOND, OR (THE CAPTIVES) WHOM THEIR RIGHT HANDS POSSESS,- FOR (IN THEIR CASE) THEY ARE FREE FROM BLAME,

مسالله الله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

सिवाय इस सूरत के कि अपनी पत्नि यों या लौंडियों के पास जाएँ कि इसपर वे निन्दनीय नहीं है

/23/6



AL-MUMINOON (23:7)



فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوتَٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونِ

جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرجانے والے ہیں

অতঃপর কেউ এদেরকে ছাডা অন্যকে কামনা করলে

سرالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### তারা সীমালংঘনকার<u>ী</u> হবে।

BUT THOSE WHOSE DESIRES EXCEED THOSE LIMITS

ARE TRANSGRESSORS;-

परन्तु जो कोई इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो ऐसे ही लोग सीमा उल्लंघन करनेवाले है।-/23/7

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



AL-MUMINOON (23:8)



بسالله: Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ُوَٱلذِينَ هُمْ لِأَمَّنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَّعُون

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں

এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে।

THOSE WHO FAITHFULLY OBSERVE THEIR TRUSTS AND THEIR COVENANTS;

और जो अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते है;

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

/23/8

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



AL-MUMINOON (23:9)



وَٱلذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُوٰتِهِمْ يُحَافِظُون

جو اپنی صلو'ت (نمازوں) کی نگہبانی کرتے ہیں

بروالله على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

> এবং যারা তাদের মলাত: <del>(নামাযে)</del> (<del>নামায)</del>সমূ হের খবর রাখে।

AND WHO (STRICTLY) GUARD THEIR PRAYERS;-

और जो अपनी सलातोँ <del>(नमाज)</del> <del>नमाज़ों</del> की रक्षा करते हैं; /23/9

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



AL-MUMINOON (23:10)



-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 3 7 4

## Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُهُ وَابْتُوا الله وَالله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَاللّه وَابْتُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُوا اللّه وَالْتُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَالْمُوا اللّه وَاللّه وَالْمُوا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

أُولَّئِكَ هُمُ ٱلوَّرِثُونَ

یہی وارث ہیں

তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে।

THESE WILL BE THE HEIRS,

वही वारिस होने वाले है /23/10



AL-MUMINOON (23:11)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

> بس<u>االلهم</u> الرحيمان الرحيم

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خُلِدُون

جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے

তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

Who will inherit Paradise: they will dwell therein (for ever).

जो फ़िरदौस की विरासत पाएँगे। वे उसमें सदैव रहेंगे

بسوالله. Aal-i-Imraan (3:110) --- الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—

-----for 9mislems----by---Khatija + Kareemunnisa----folio: 3 7 6

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



برياله المالية المالي

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### ANI

عباد THE SERVANTS OF (ALLAAH) عباد الرحمان

रहमान के (प्रिय) बन्दें



COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:63)

بس<u>االتّهم</u> الرحيم

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجُهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا

بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### مالحم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا الله والمناوا المناوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-FUROAAN (25:63)

رحمٰن کے (سچے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب یے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سے ہے

রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।

AND THE SERVANTS OF (ALLAAH) MOST GRACIOUS

ARE THOSE WHO WALK ON THE EARTH IN HUMILITY,

AND WHEN THE IGNORANT ADDRESS THEM, THEY SAY,

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### "PEACE!":

रहमान के (प्रिय) बन्दें वहीं है जो धरती पर नम्रतापूर्वक चलते है और जब जाहिल उनके मुँह आएँ तो कह देते है, "तुमको सलाम!" 25/63

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:64)



وَٱلذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجِّدًا وَقِيِّمًا

AL-FURQAAN (25:64)

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں

এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে;

THOSE WHO SPEND THE NIGHT IN ADORATION OF THEIR LORD PROSTRATE AND STANDING;

जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुज़ारते हैं; 25/64;

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Aal-i-Imraan (3:110) - الكيم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AL-FURQAAN (25:65)

بس<u>االلهم</u> اللحيمان

وَٱلذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا ٱصْرِفْ عَنّا عَدَابَ وَٱلذِينَ عَرَامًا جَهَنّمَ إِنّ عَدَابَهَا كَانَ عَرَامًا

AL-FURQAAN (25:65)

اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ّ! !پروردگلر

ہم سے دوزخ جھنم کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے

এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের

بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) — الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

কাছথেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ:

Those who say, "Our Lord! avert from us the Wrath of Hell, for its Wrath is indeed an Affliction Grievous,-

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

(3:110) Aal-i-Imraan (3:110 المُوْرِجَةُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنْ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

AL-FURQAAN (25:66)



إِتَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

AL-FURQAAN (25:66)

بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے

বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।

"Evil indeed is it as an abode, and as a place to rest in";

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

निश्चय ही वह जगह ठहरने की दृष्टि! से भी बुरी है और स्थान की दृष्टि से भी 25/66;

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:67)

بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَٱلذِينَ إِدۡٱ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَٰلِكَ قُوَامًا

AL-FURQAAN (25:67)

اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف

بسالله معالية المحمد — المحمد — المحمد — المحمد — Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں

এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।

THOSE WHO, WHEN THEY SPEND, ARE NOT EXTRAVAGANT AND NOT NIGGARDLY, BUT HOLD A JUST (BALANCE) BETWEEN THOSE (EXTREMES);

जो ख़र्च करते है तो न अपव्यय करते है और न ही तंगी से काम लेते है, बल्कि वे इनके बीच मध्यमार्ग पर रहते है

بسوالله عن Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

/25/67;

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:68)

بس<u>االلهم</u> الرحمل الرحيم

وَٱلذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقْسَ ٱلْتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّقْسَ ٱلْتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقُسَ الْتُعَلُّ ذَلِكَ يَلُقَ أَتَامًا يَرْتُونَ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَتَامًا

AL-FURQAAN (25:68)

اور

أللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اُللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا

এবং যারা আল্লাহর স্পি সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ স্পি যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

Those who invoke not, with <u>Allaahu.swt</u>, any other god, nor slay such life as <u>Allaahu.swt</u>, has made sacred except for

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

JUST CAUSE, NOR COMMIT FORNICATION; - AND ANY THAT DOES THIS (NOT ONLY) MEETS PUNISHMENT.

जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे इष्ट-पूज्य को नहीं पुकारते और न नाहक़ किसी जीव को जिस (के क़त्ल) को अल्लाह ने हराम किया है, क़त्ल करते है। और न वे व्यभिचार करते है - जो कोई यह काम करे तो वह गुनाह के वबाल से दोचार होगा /25/68.

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:69)



كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### يُضْعَفْ لَهُ ٱلْعَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيلْمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ ـ مُهَاتًا

AL-FURQAAN (25:69)

اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا

কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুন হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।

(But) THE PENALTY ON THE DAY OF JUDGMENT WILL BE DOUBLED TO HIM, AND HE WILL DWELL THEREIN

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### IN IGNOMINY,-

क़ियामत के दिन उसकी यातना बढ़ती चली जाएगी॥ और वह उसी में अपमानित होकर स्थायी रूप से पड़ा रहेगा /25/69-

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:70)



إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَّئِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّ-اتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَقُورًا رَّحِيمًا

Aal-i-Imraan (3:110) مراوية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

सिवाय उसके जो पलट आया और ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों की AL-FURQAAN (25:70)

سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو أللہ تعالیٰ ،نیکیوں سے بدل دیتا ہے

ألله

بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے

কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুন্য দ্বারা পরিবর্তত করে এবং দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سيالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

Unless he repents, believes, and works righteous deeds, for <u>ALLAAHU.SWT.</u> will change the evil of such persons into good, and <u>ALLAAHU.SWT.</u> is Oft-Forgiving, Most Merciful,

सिवाय उसके जो पलट आया और ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह कि भलाइयों से बदल देगा। और अल्लाह है भी अत्यन्त क्षमाशील, दयावान /25/70

Aal-i-Imraan (3:110) الله عَرْدُ أُمّة الْخُرْجَت لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ كَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ كَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ كَانَ YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allaahu الله المؤمِنُونَ وَلَا كُونُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْهُمُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُمُ اللّهُ وَلَوْ الْهُونَ وَالْهُمُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مُ اللّهُ ال

——for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 3 9 3

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:71)

بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَمَن تابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى

أللهِ مَتَابًا

AL-FURQAAN (25:71)

ور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقتاً) اُللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے

যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لمناطقة المناطقة المناط

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

And whoever repents and does good has truly turned to <u>Allaahu.SWT</u> with an (acceptable) conversion;-

और जिसने तौबा की और अच्छा कर्म किया, तो निश्चय ही वह अल्लाह की ओर पलटता है, जैसा कि पलटने का हक़ है

/25/71-

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:72)

—Aal-i-Imraan (3:110) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أُمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أُلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلُوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَانَ كَانَ كَانَ عَن اللهِ عَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ كَانَ كُونَ مَا YOU are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding

what is wrong, and believing in Allaahu.—Let AlQur'aan Speak Series—for 9mislems—by—Khatija + Kareemunnisa—folio: 3 9 5

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

بس<u>االلَّهم</u> الرحيم الرحيم

### وَٱلذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُوا ْ بِٱللَّوْوِ مَرُوا ْ كِرَامًا

AL-FURQAAN (25:72)

اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں

এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।

> سيالله. Aal-i-Imraan (3:110) - اللاجماد

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

Those who witness no falsehood, and, if they pass by futility, they pass by it with honourable (avoidance);

जो किसी झूठ और असत्य में सम्मिलित नहीं होते और जब किसी व्यर्थ के कामों के पास से गुज़रते है, तो श्रेष्ठतापूर्वक गुज़र जाते है, /25/72

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:73)



وَٱلذِينَ إِذَا دُكِرُوا ْ بِـٰايْتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا ْ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

## الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَاتًا

AL-FURQAAN (25:73)

اور جب انہیں ان کے رب کے ک م کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔

এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।

Those who, when they are admonished with the Signs of their Lord, droop not down at them

what is wrong, and believing in Allaanu .—Let AlQuraan Speak Series—
-----for 9mislems—-by—Khatija + Kareemunnisa—-folio: 3 9 8

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AS IF THEY WERE DEAF OR BLIND;

जो ऐसे हैं कि जब उनके रब की आयतों के द्वारा उन्हें यादिदहानी कराई जाती है तो उन (आयतों) पर वे अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते।

25/73

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:74)



وَٱلذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرّيّتِنَا قُرّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتّقِينَ إِمَامًا

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## الله ما المناه المناه

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### AL-FURQAAN (25:74)

<u>روردگار</u> اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ربّی تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے! آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا

এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।

AND THOSE WHO PRAY, "OUR LORD! GRANT UNTO US WIVES AND OFFSPRING WHO WILL BE THE COMFORT

——for 9mislems——by—Khatija + Kareemunnisa**—-folio:** 4 0 0

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

OF OUR EYES, AND GIVE US (THE GRACE) TO LEAD
THE RIGHTEOUS."

और जो कहते है, "ऐ हमारे रब! हमें हमारी अपनी पितनयों और हमारी संतान से आँखों की ठंडक प्रदान कर और हमें डर रखनेवालों का नायक बना दे।"

25/74 :"

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-FURQAAN (25:75)



أُولَٰئِكَ يُجْزُوْنَ ٱلْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَيُلْقُوْنَ

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### فِيهَا تحِيّةً وَسَلّمًا

AL-FURQAAN (25:75)

ہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالاخانے دیئے جائیں گے جہاں انہیں دعا سالم بہنجایا جائے گا

তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে।

THOSE ARE THE ONES WHO WILL BE REWARDED WITH

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَٰبِ لَكَانَ حَنِيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ حَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناوا الله مناول المناول المناول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

THE HIGHEST PLACE IN HEAVEN, BECAUSE OF THEIR

PATIENT CONSTANCY: THEREIN SHALL THEY BE MET

WITH SALUTATIONS AND PEACE,

यही वे लोग है जिन्हें, इसके बदले में कि वे जमे रहे, उच्च भवन प्राप्त होगा, तथा ज़िन्दाबाद और सलाम से उनका वहाँ स्वागत होगा

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-Furqaan (25:76)



خَلِدِينَ فِيهَا حَسنُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا

AL-FURQAAN (25:76)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے

তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম।

DWELLING THEREIN; - HOW BEAUTIFUL AN ABODE AND PLACE OF REST!

वहाँ वे सदैव रहेंगे। बहुत ही अच्छी है वह ठहरने की जगह और स्थान;...../25/76

سيالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# مَالِيهُ اللهُ وَابْتَعُوا اللهُ وَابْتَعُوا اللهُ الدِينَ ءَامَنُوا الْتُقُوا اللهُ وَابْتَعُوا الدِينَ ءَامَنُوا الْتُقُوا اللهُ وَابْتَعُوا الدِينَ عَامَنُوا الْوَسِيلَة وَابْتَعُوا اللهُ اللهُ وَابْتَعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُنْ اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَابْتُوا اللهُ وَابْتُوا اللهُ وَاللهُ وَابْتُعُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

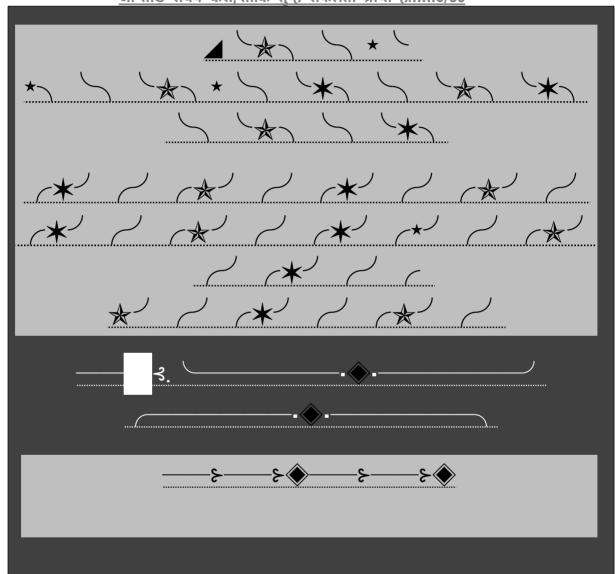

بروالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

### الله ماه المنوا أَتقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اللهُمّ يَا بَارِئَ البَرِيّاتِ ، وَعَافِرَ الخَـطِيّاتِ ، \_\_\_ہ﴿
وَعَالِمَ الْخَفِيّاتِ ، المُطْلِعُ عَلَى الضّمَائِرِ وَالنِّيّاتِ ، يَا
مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً ، وَوَسِعَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً ،
وَقُهَرَ كُلِّ مَحْلُوقٍ عِرْةً وَحُكُماً ، اعْفِرْ لِي دُنُوبِي ،
وَاسْتُرْ عُيُوبِيَ ، وَتَجَاوَرْ عَنْ سَيّئَاتِيَ إِنّكَ أَنْتَ الْعَقُورُ وَاسْتُرْ عُيُوبِيَ ، وَتَجَاوَرْ عَنْ سَيّئَاتِيَ إِنّكَ أَنْتَ الْعَقُورُ وَاسْتُرْ عُيُوبِي

3

**——⊱** 

اللهُمّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ \_\_\_ہ﴿
، يَاقَاضِيَ الحَاجَاتِ ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ، وَيَا عَافِرَ الرَّلَاتِ ، اعْفِرْ لِلمُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، -أَل-أَحْيَاءِ مِنْهُم

بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# الله ماه المنوا أَتقُوا الله وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَأَبْتَعُوا الله وَأَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَاللهُ وَأَبْتَعُوا اللهُ وَأَبْتُكُمْ اللهُ وَأَبْتُكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَبْتَعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### 

——**-**

اللهُم يَا مَنْ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ بِنُجُومِهَا عَلَيْحَارُ وَأَبْرَاجِهَا ، وَالبِحَارُ وَأَبْرَاجِهَا ، وَالبِحَارُ بِاللهُمِ وَالبِحَارُ بِاللهُمِ اللهِ وَالبِحَارُ بِاللهُ وَالْمِبَالُ بِقِمَمِهَا وَأُوْتَادِهَا ، وَالبِحَارُ بِقُرُوعِهَا وَثِمَارِهَا ، وَالبِبَاعُ فِي قُلُواتِهَا ، وَالطَيْرُ فِي وَكَنَاتِهَا ، يَا مَنْ تُسَيِّحُ لَهُ الدِّرَاتُ عَلَى وَالطَيْرُ فِي وَكَنَاتِهَا ، يَا مَنْ تُسَيِّحُ لَهُ الدِّرَاتُ عَلَى كِبَرِهَ الْ مَنْ تُسَيِّحُ لَهُ الدِّرَاتُ عَلَى كِبَرِهَ الْ مَنْ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّيْعُ وَا رَضْ وَمَنْ فَيِهِنَ ، وإنْ مِنْ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَا رَضْ وَمَنْ فَيِهِنَ ، وإنْ مِنْ أَمِين ----. شَيَء إِلَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

ج----

سيالله Aal-i-Imraan (3:110) مالكويهان

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا الله المنوا الله والبنعوا الله الدين عامنوا الله والبنعوا الله والبنعوا الله والمنون وجهدوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### ج----

اللهُمّ يَا مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسّمَاوَاتِ العُلَى ﴿ ﴿ اللهُمّ يَا مَنْ لَهُ مَا فِي السّمَاوَات وَمَا فِي اللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَا تحْتَ السّمَاوَات وَمَا فِي اللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَا تحْتَ اللّارَى ، يَا مَنْ له السّرَ وَأَخْفَى، يَا مَنْ له

الأسْمَاءُ الحُسْنَى ، يَا مَنْ مَعَ عِبَادِهِ يَسْمَعُ وَيَرَى ، يَا الْسُمَاءُ الحُسْنَى ، يَا الْمَسْمَاءُ الحُسْنَى ، يَا الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَعُ وَيَرَى ، يَا الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ اللهِ الْمُسْمَاءُ اللهُ ال

-----

اللهُمِّ يَامَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَىٰ ، يَامَنْ ﴿ عَهُ عَ ﴿ \_ \_\_\_\_ خَلْقَهُ خَلْقَ فُسَوَى ٰ وَقَدَرَ فَهَدَى ٰ ، وَأَعْطَى ٰ كُلِّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمِّ هَدَى ٰ ، يَامَنْ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٰ ، وَأَمَاتَ وَأَحْيَا ، ثُمِّ هَدَى ٰ ، يَامَنْ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٰ ، وَأَمَاتَ وَأَحْيَا ،

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ج----

اللهُم يَا مَنْ شَقَ البِحَارَ ، وَأَجْرَى ال- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَنْهَارَ ، وَكُورَ النّهَارَ عَلَى اللّيلِ وَاللّيلَ عَلَى النّهَارِ ، يَا مَنْ هَدَى مِنْ ضَلَالَةٍ ، وَأَنْقَدُ مِنْ جَهَالَةٍ ، وَأَنّارَ الأَ مَنْ هَدَى مِنْ ضَلَالَةٍ ، وَأَنْقَدُ مِنْ جَهَالَةٍ ، وَأَنّارَ الأَ مَنْ هَدَى مِنْ ضَلَالَةٍ ، وَأَحْيَا الضّمَائِرَ وَالأَقْكَارِ وَالأَقْكَارِ وَالْأَقْكَارِ مَارَ ، وَأَحْيَا الضّمَائِرَ وَالأَقْكَارِ

ٵۧڡؚين-----،

ج----

اللهُمِّ اهْدِنا فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَلَّهُمُّ الْهُدِنَا فِيمَنْ تَوَلَيْت

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

\_\_\_\_⊰

**—⊱** 

اللهُمّ إِتكَ عَقُو ٌ كَرِيمٌ تُحِبُ العَقْوَ فَاعْفُ ------آمِين-----<u>عَنِّي</u>

بسالله: Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# الله الله الذين عَامَنُوا أَتَقُوا الله وَابْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَأَبْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَأَبْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

# الله ما الله المنه المن

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

| اللهُمّ اعْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ،هِ                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>▼</b> ▼                                                              |
| وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعلمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمِّ |
|                                                                         |
| اعْفِرْ لِي هَرْلِي وَجِدِّي ، وَخَطْئِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ دَلِكَ     |
|                                                                         |
| _عِنْدِي                                                                |
|                                                                         |
| ´آمِین۔۔۔۔۔ <sub>۔</sub> ۔۔⊰                                            |
| 3,2                                                                     |
|                                                                         |
| ——⊱ <b>∲</b>                                                            |
|                                                                         |
| ۱ ° • • • ایش ۱ • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |
| اللهُمّ رَبِّ إِتِّي ظلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي——⊱﴿                  |
|                                                                         |
| · رمان                                                                  |
| َامِين                                                                  |
|                                                                         |
| <del>───</del> ⊱∰⊰──                                                    |
| <b>₩</b>                                                                |
|                                                                         |
| <u></u> ⊱                                                               |
|                                                                         |

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اللهُمّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي — ◄ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىّ وَأَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لِكَ بِنَعْمَرُ الدُّنُوبَ إِلَّا وَأَبُوءُ لِكَ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنّهُ يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا صَانَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنّهُ يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا صَانَعْتُ أَنْتُ مِنْ الدُّنُوبَ إِلَّا صَانَعْتُ أَنْ الْمُؤْمِنُ الدُّنُوبَ إِلَّا صَانَعْتُ أَنْ لَكُوءً لَكُ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنّهُ عَلَىٰ الدُّنُوبَ إِلَّا صَانَعْتُ أَنْ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّ الللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

آمِين-----

**—⊱** 

(3:110) Aal-i-Imraan— اللحيم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

\_يئنقى الثوبُ ال-أبْيَضُ منَ الدَّنسَ \_\_\_\_\_ج-\_\_\_آمِين-----



اللهُمِّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ ال- عَلَّ شَيءِ ، أَرْضِ ، وَرَبِّ كُلِّ شَيءٍ ، أَرْضِ ، وَرَبِّ كُلِّ شَيءٍ ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةَ وَال-إِنْجِيلَ وَالفُرْقَانَ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنْتَ آخِدٌ وَالفُرْقَانَ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنْتَ آخِدٌ ، وَالفُرْقَانَ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنْتَ آخِدٌ ، إِنَاصِيتِه

َآمِين------

سوالله. (3:110) Aal-i-Imraan

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में

जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35





اللهُم إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَبَةِ الدّيْنِ ، عَلَيَةِ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَبَةِ اللَّعْدَاء

-آمِين-----



اللهُم إِتَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ، \_\_\_\_\_\_ وَنَسْتَعْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَثُؤمِنُ بِكَ ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ،

بسوالله بسوالله • Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا الله المنوا الله والبنعوا الله الدين عامنوا الله والبنعوا الله والبنعوا الله والمنون وجهدوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

وَتُتْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلُهُ ، نَشْكُرُكَ وَلَا تَكَفُّرُكَ ، وَتَخْلُعُ وَتَتْرُكُ مَنْ يَقْجُرُكَ ، اللَّهُمّ إِيّاكَ تَعْبُدُ ، وَلَكَ تُصَلِّي وَتَحْفِدُ ، تَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَحْفِدُ ، تَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَحْفِدُ ، تَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَحْفِدُ ، تَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَتَحْفِدُ ، تَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَتَحْشَى عَدَابَكَ الجِدّ بِالكُقَارِ وَتَحْشَى عَدَابَكَ ، إِنَّ عَدَابَكَ الجِدّ بِالكُقَارِ وَتَحْشَى عَدَابَكَ ، إِنَّ عَدَابَكَ الجِدِ بِالكُقَارِ وَتَحْشَى عَدَابَكَ ، إِنَّ عَدَابَكَ الْجَدِ

اللهُمّ رَبّنَا أُعِرْتَاءٍ----

بِال-إسْللم ، وَأَعِرُ بِنَا اِل-إسْلَمَ ، اللَّهُمَّ أَعْلِ بِنَا كَلِمَةَ - ِال-إسْللم ، وَارْفَعْ بِنَا رَايَةَ القُرْآنِ

َ آمِين -----

اللَّهُمِّ مُنْزِلَ الكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ عِ—

كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

وَهَازِمَ ال-أَحْرَابِ ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ال-أَعْظمِ الذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِدَا -- ِسُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْت

#### آمِين----

للهُمّ فُالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُخْرِجَ الحَيِّ . ﴿ مِنَ الْهُمّ فُالِقَ الْ إَصْبَاحِ مِنَ الْحَيِّ ، فَالِقَ الْ إصْبَاحِ ، وَجَاعِلَ اللّيلِ سَكناً ، وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَاناً ، يَا مَنْ جَعَلَ لَنَا النُّجُومَ لِنَهْتَدِيَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ مَنْ جَعَلَ لَنَا النُّجُومَ لِنَهْتَدِيَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ مَنْ جَعَلَ لَنَا النُّجُومَ لِنَهْتَدِيَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْبَرِّ مَنْ جَعَلَ لَنَا النُّجُومَ لِنَهْتَدِيَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ مَنْ جَعَلَ لَنَا النُّجُومَ لِنَهْتَدِي بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْبَرِّ مَنَا النَّالِ اللَّهُ أَلْمَاتِ الْبَكْرِ

اَمِين ــــــ

اللهُمّ جَلَتْ قُدْرَتُكَ ، وَتَعَالَتْ حِكَمَتُكَ ، عِ—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# الله ماه المنوا أتقوا الله وأبتغوا إليه الوسيلة وأبتغوا الدين عامنوا أتقوا الله وأبتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُكَ ، وَ لَا إِلَهُ غَيْرُكُ

أَنْتَ ، "إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُمّ إِتِى أَسْأَلُكَ بِأَنّ لُكَ الحَمْدَ ، لَّا الْمَنّانُ ، بَدِيعُ السّمَاوَاتُ وَال-ارْضِ، ذُو الجَلْلِ وَال-الْمَنّانُ ، بَدِيعُ السّمَاوَاتُ وَال-ارْضِ، ذُو الجَلْلِ وَال-الْمَنّانُ ، بَدِيعُ السّمَاوَاتُ وَال-ارْضِ، ذُو الجَلْلِ وَال-الْمَنّانُ ، بَدِيعُ السّمَاوَاتُ وَال-ارْضِ، ذُو الجَلْلِ وَال-

ٵۧڡؚين----

**⊰**-----⊱

اللهُم لَكَ الحَمْدُ كُلُهُ ، اللهُم لَا قَابِضَ لِمَا سِسَطْتَ ، ولا بَاسِطَ لِمَا قُبَضْتَ ، ولا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلُلْتَ ولا مُضِلِّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ولا مَانِعَ لِمَا أَعْطيتَ ، ولا مُقرِّبَ رَبِّ لِمَا بَاعَدْتَ ، ولا مُتَرَّبَ رَبِّ لِمَا بَاعَدْتَ ، ولا مُبَاعِدَ لِمَا قُرِّبْتَ ، اللهُم ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَوَرْقِكَ ، اللهُم ّ إِنِّي أُسْأُلُكَ النّعِيمَ وَرَحْمَتِكَ وَوُرْقِكَ ، اللهُم ّ إِنِّي أُسْأُلُكَ النّعِيمَ وَرَحْمَتِكَ وَوُرْقِكَ ، اللهُم ّ إِنِّي أُسْأُلُكَ النّعِيمَ

بسالله معالية المحكون — Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله الله المنوا الله المنوا الله الله الله المنوا الله الله الله الله المنوا الله الله المنوا المنوا المنوا الله المنوا الله المنوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### اَمِين -----

اللهُم حَبِّبْ إِلَينَا ال-إِيمَانَ وَزَبِّنْهُ فِي قَلُوبِنَا — ٤٩ وَكَرِّه إِلَيْنَا الكُفَّرَ وَالفُّسُوقَ وَالعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ ، اللهُم تَوَقَّنَا مُسلِمِينَ ، وَأَحْيِنَا مُسلِمِينَ ، وَأَحْيِنَا مُسلِمِينَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيرَ خَزَايَا ولا مَقْتُونِينَ ، اللهُم قَاتِل قَاتِلِ الكَفَرَةُ الذِينَ يُكَدِّبُونَ رُسُلُكَ ، وَيَصُدُونَ عَنْ قَاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلِيهِم رِجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهُم قاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلَيهِم رِجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهُم قاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلَيهِم رِجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهُم قاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلَيهِم رَجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهُم قاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلَيهِم رَجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهُم قاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلَيهِم رَجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهُم قاتِل سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ عَلَيهِم لَوْتُوا الكِتَابَ ، إِلهَ الحَقِّ. آمِين

### َآمِین----

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا أتقوا الله وَابْتَعُوا إليْهِ الوَسِيلة وَأَبْتَعُوا الله وَجُهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون وَجُهْدُوا فِي سَبِيلِهِ لهِ لَعَلَكُمْ تُقْلُون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### اللهُمّ لا تدَعْ لنَا دَنبًا إِلَّا عَفَرْتُهُ ، وَلِ لا \_\_\_\_جح\_

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله المنوا الله المنوا الله والبنعوا الله الدين عامنوا الله والبنعوا الله والبنعوا الله والمنوا الله والمنوا الله والمناون وجهدوا في سبيله لعلكم تقلون

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ ، وَلَّا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ ، وَ لَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ ، وَلَا ضَأَلًا إِلَّا عَافَيْتَهُ ، وَلَا ضَأَلًا إِلَّا هَدَيْتَهُ ، وَلَا مَظْلُوماً إِلَّا نَصَرْتَهُ ، وَلَا مَظْلُوماً إِلَّا نَصَرْتَهُ ، ولَا أُسِيراً إِلَّا فَكَكْتَهُ ، وَلَا مَيِّتاً إِلَّا رَحِمْتَهُ ، ولَا حَاجَةً لِنَا فِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلَّا قُضَيْتَهَا حَاجَةً لِنَا فِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلَّا قُضَيْتَهَا حَاجَةً لِنَا فِيهَا مِفَضَلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِين

#### \_\_\_آمِین----

اللهُمّ أَلِفْ بَيْنَ قَلُوبِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ \_\_\_\_هِ ﴿ وَاللهُمّ أَلِفُ بَيْنَ قَلُوبِنَا ، وَآجِنَا مِنَ الظُلُمَاتِ إلى النُورِ ، وَجَنِبْنَا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أُسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقَلُوبِنَا ، وَأَرْوَاجِنَا ، وَدُرِيّاتِنَا ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ التّوّابُ وَأَرْوَاجِنَا ، وَآجِعُلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ الرّحِيمُ ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ الرّحِيمُ ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ

مسوالله عند الله عند

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

ـــقابِلِينَ لهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا

### اَمِين----

اللهُم يَا مُقلِبَ القُلُوبِ وَال-أَبْصَارِ ، ثَبِّتْ \_\_\_هِ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ، وَلَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِدْ هَدَيْتَنَا ، وَلَا تَقْتِنَا فِي دِينِنَا ، وَاجْعَلْ يَوْمَنَا خَيْراً مِنْ أَمْسِنَا ، وَاجْعَلْ عَدَنَا خَيْراً مِنْ يَوْمَنَا ، وَاجْعَلْ عَدَنَا خَيْراً مِنْ يَوْمَنَا ، وَاجْعَلْ خَيْراً مُونَ يَوْمَنَا ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَالِنَا وَاجْرَهَا ، وَخَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِيمَهَا ، وَخَيْرَ أَعْمَالِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَأَنْتَ رَاضٍ خَوَاتِيمَهَا ، وَخَيْرَ أَيّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَأَنْتَ رَاضٍ خَوَاتِيمَهَا ، وَخَيْرَ أَيّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَأَنْتَ رَاضٍ خَوَاتِيمَهَا ، وَخَيْرَ أَيّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَأَنْتَ رَاضٍ

-- عَنّا

اَمِين----

——⊱**∲** 

بسالله بسالله - بسالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اللهُمّ يَا ذَا الحَبْلِ الشّدِيدِ ، وَال-أَمْرِ الرّشِيْدِ \_\_\_هِ
، أَسْأَلُكَ ال-أَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِ ، وَالجَنّةَ دَارِ الخُلُودِ ،
مَعَ المُقرّبِينَ الشُهُودِ ، الرُكّعِ السُّجُودِ ، المُوفِينَ
\_\_. بُالعُهُودِ ، إِتَكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ ، وَإِتْكَ تَقْعَلُ مَا تُرِيدِ

اَمِين----



للهُم ّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ ، غَيْرَ ضَالِيْنَ — ﴾
وَالْ مُضِلِّينَ ، سِلْماً لِأُوْلِيائِكَ ، وَحَرْباً على أَعْدَائِكَ ، ثَحِبُ بِحُبِّكَ مَنْ أُحَبِّكَ ، وَثَعَادِي أَعْدَائِكَ ، وَثَعَادِي بِعُدَاوَتِكَ مَنْ خَالْفَكَ اللَّهُمِّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ اللَّهُمِّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ اللَّهُمِّ هَذَا الجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُكُلانِ . . . - بُجَابَةٌ ، اللَّهُمِّ هَذَا الجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُكُلانِ

بسواللهم Aal-i-Imraan (3:110) - الراجعة

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



Aal-i-Imraan (3:110) مرابلاتهم

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْطَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### عَلَيّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى مَنْ بَعْى عَلَي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعْى عَلَي

َآمِين-----



رَبِّ اجْعَلْنِي لُكَ شَكَارًا، لُكَ دَكَارًا، لُكَ رَهَّابًا، \_\_\_>﴿
-- ، لُكَ مِطْوَاعًا، لُكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أُوّاهًا مُنِيبًا

َآمِين----

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاعْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَتُبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قُلْبِي وَاسْلُلْ آمِين---- سَخِيمَة صَدْرِي

ج----

بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) -- الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اللهُم يَا مَن يُجِيبُ المُضْطُرَ إِذَا دَعَاهُ ، ﴿ ﴿ وَيَكُشُفُ السُّوءَ مَنْ إِخْوَانِنَا أَل - اُسَارَى وَالمَسْجُونِينَ وَالمُعْتَقَلِينَ ، اللهُم اقْكُكُ بِقُوتِكَ أَسْرَهُمْ ، وَتَوَلَ بِعِنَايَتِكَ أَمْرَهُمْ ، وَاجْبُرْ بِرَحْمَتِكَ كَسْرَهُمْ ، وَتُولَ بِعِنَايَتِكَ أَمْرَهُمْ ، وَاجْبُرْ بِرَحْمَتِكَ كَسْرَهُمْ اللهِمُ سَالِمِينَ عَانِمِين

آمِين---

-----

اللهُمّ كُن لِلمُسْلِمِينَ وَالمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ؛ فَرِّجْ هَمّهُم ، وَنَقِّسْ كَرْبَهُم ، وَأَقِلْ عَثْرَتَهُم وَتُوَلِّ بِنَقْسِكَ أَمْرَهُم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### للهُمِّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَرَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ -- زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُهَا وَمَوْلاهَا َآمِين---<u>-</u> اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا ثُورَتَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلَّ -- ِ شَيءٍ قَدِير اللهُمّ حَبِّبْ إلينَا الإيمَانَ وَزَبِّنْهُ فِى قُلُوبِنَا

سيالك على Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناوا الله الله والمناوا المناوا المناوا الله والمناوا الله والمناوا المناول ال

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### 

آمِين----

َآمِين---<u>-</u>

> بسالله. (3:110) Aal-i-Imraan

كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ، اللهُمّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَصَطْلِكَ وَرَرْقِكَ، اللهُمّ إِتِي أُسْأَلُكَ النّعِيمَ الْمُقِيمَ الذي لا يَحُولُ وَلَا يَرُولُ، اللهُمّ إِتِي أُسْأَلُكَ النّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَاللَّمْنَ يَوْمَ الْحَوْفِ، اللهُمّ إِتِي عَائدٌ بِكِ مِنْ الْعَيْلَةِ، وَالنَّمْنَ يَوْمَ الْحَوْفِ، اللهُمّ الِتِي عَائدٌ بِكِ مِنْ الْاِيمَانَ وَرَيَّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرَّهْ إِلَيْنَا الْكَفْرَ وَالقُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَأَجْعَلْنَا مِنَ الرّاشِدِينَ، اللهُمّ تَوَقَنَا وَالعَسُوقَ مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ عَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ عَيْرَ مُسُلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَالِحِينَ عَيْرَ وَلَا مَقْتُونِينَ، اللهُمّ قَاتِلْ الْكَفْرَة الذينَ يَكْدَبُونَ وَعَدْابِكَ، اللهُمّ قَاتِلْ الْكَفْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلهَ وَعَدَابِكَ، اللهُمِ قَاتِلْ الْكَفْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلهَ وَعَدَابَكَ، اللهُمَ قَاتِلْ الْكَقْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلهَ إِلْمَا فَوْءَ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلهَ إِلْكَابَ الْكَافَةُ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلْهُ إِلْكَافِينَ اللّهُمَ قَاتِلْ الْكَفْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلْهُ الْكَوْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلْهُ إِلْمَالِكَةً الْمَائِقَ الْمُؤْوِينَ اللهُمُ قَاتِلْ الْكَوْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَا الْكَافِينَ اللّهُمُ قَاتِلْ الْكَوْرَة الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلْكَابَابَ الْكَالِكُونَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُولَةُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُورَةِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْكُورَةِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### ِدُعَاءُ خَتْمِ القُرْآنِ الكريم

للهُمّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَثُوراً وَهُدًى وَرَحْمَة

َآمِين----ج\*

اللهُم ذكَرْنِي مِنْهُ مَانسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَاللهُم وَاللهُم وَاجْعَلُهُ لِي وَارْرُقْنِي تِلْوَتُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لِي حَجْةً يَارَبُ العَالَمِين

اَمِين-----ع\*

برياله - Aal-i-Imraan (3:110)

كَنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

### Al-Maaida (5:35) الله ما الذين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتَعُوا الله الدين عَامَنُوا الله وَابْتَعُوا الله وَابْتُنْ الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُوا الله وَابْتُعُوا الله وَابْتُهُمُ الله وَابْتُوا اللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَابْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَل

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اللهُم أَصْلِحْ لِي دِينِي الذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ ي دُنْيَايَ التِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي التِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَر

### اَمِين -----ع\*

اللَّهُمّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ ع\* ـَوَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهُ

َآمِين-----

اللهُمّ إِتِي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيّةً وَمِيتَةً سَوِيّةً وَمَرَدًا عِيْرَ مُحْزٍ وَ فَاضِح

َ آمِين -----ع\*

بسوالله م Aal-i-Imraan (3:110) -- الراجية

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقُسِقُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

اللهُم إِتِي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّوَابِ وَخَيْرَ النَّوَابِ وَخَيْرَ التَّوَابِ وَخَيْرَ التَّوَابِ وَخَيْرَ التَّوَابِ وَخَيْرَ التَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخَيْرَ المَمَاتِ وَتَبِّتْنِي وَتُقِلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ الحَيَاةِ وَخَيْرَ المَمَاتِ وَتُبِّتْنِي وَتُقِلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِلَىمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقبّل

ِصَلاَتِي وَاعْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنّة ْ آمِين-----ع\*

اللهُمّ إِتِى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِمٍ مَعْفِرَتِكَ وَعَرَائِمٍ مَعْفِرَتِكَ وَالسَّلْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْرُ وَالسَّلْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْرُ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّار

اَمِين-----ع\*

اللهُمّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي

برااله - Aal-i-Imraan (3:110)

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### ِالْ أُمُورِ كُلِّهَا

، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُنْيَا وَعَدَابِ الآخرة

#### اَمِين -----ع\*

اللهُم ّ اجْعَلْ ثَأْرَتَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْتَا عَلَى مَنْ عَادَاتًا وَ تَجْعَلُ الدُّنْيَا عَادَاتًا وَ تَجْعَلُ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلُغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسْلِطُ عَلَيْنَا مَنْ أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلُغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسْلِطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا تَسْلِطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا لَا يَرْحَمُنَا فِينَا وِلَا يَرْحَمُنَا

#### َآمِين----ع\*

اللهُم لَا تَدَعْ لَنَا دَنْبًا إِلَا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمَا إِلَا فُرَجْتَهُ وَلَا مَوْ أَلِهُ الدُنْيَا وَلَا دَيْنًا إِلَّا قُضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُنْيَا

Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَمْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

## الله ماله المنوا الله المنوا ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

### والآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأُرْحَمَ الرَّاحِمِين

َآمِين -----ع\*

رَبّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً --جوَقِنَا عَدَابَ النّار

ٵٓمِین----

وَصَلَى أَلَّلُهُ عَلَى سَيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ا خْيَارٍ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرِا

آمِين-----ع

→ GREETINGS ON OUR PROPHET, IS A PART
OF WORSHIP...RECOMMENDED @ LEAST100 TIMES PER

كنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَّبِ لَكَانَ حَنْ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْقَسِقُونَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْقَسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله مناوا المناوا المناول ا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///O you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35

#### DIEM...MORE TIMES IS PREFERABLE AND BENIFICIAL...

اللهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا — ﴿ صَلَیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَعَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ، إِنْكَ حَمِیدُ مَجِیدٌ، اللهُم بَارِكْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَعَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنْرَاهِیمَ وَعَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنْكَ حَمِیدٌ ثَمَرِیدٌ مُحَدِدٌ مُحَدُدُ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدُدُ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدَدً مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدَدُدُ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدُدُدُدُ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدٌ مُحَدِدُ مُحَدِدُدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُدُدُدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُ مُحَدِدُدُ مُحَدِدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُدُدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُدُ مُحَدُدُدُدُدُ مُحَدُدُدُ مُحَدُدُ مُحَدُدُدُدُدُدُدُ مُحَدُدُدُدُدُدُدُ مُحَدُد

َآمِين يَا رَبِّ العُلمِين





Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ

# Al-Maaida (5:35) الله المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا الله والمنعوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا في سبيله لمناطقة المناطقة المناط

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।///0 you who have believed, fear Allaahu. swt. and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.///

ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी-तोड संघर्ष करो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो.....5/35



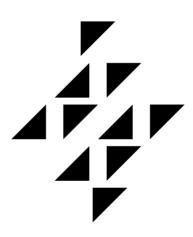

سرالله - Aal-i-Imraan (3:110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنّاسِ تأمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلكِتَّبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ